# ऋग्वेदसंहिता प्रथमोऽष्टकः प्रथमोऽध्यायः १ वर्गाः (१-३७)

#### (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

### हरिः ॐ

श्रमिके पुरोहितं युज्ञस्यं देवमृत्विजम् । होतारं रब्धातंमम् १ श्रम्मिः पूर्वेभिर्मृषिभि रीड्यो नूतेनैरुत । स देवाँ एह वेचति २ श्रम्मिनं र्यिमेश्नवृत् पोषमेव द्विवेदिवे । युशसं वीरवेत्तमम् ३ श्रमे यं युज्ञमेध्वरं विश्वतः परिभूरिसं । स इद् देवेषुं गच्छति ४ श्रम्मिहीतां कविक्रेतुः सत्यश्चित्रश्रंवस्तमः । देवो देवेभिरा गमत् ४ यदङ्ग दाशुषे त्व मग्ने भुद्रं केरिष्यिसं । तवेत् तत् सत्यमिङ्गरः ६ उपं त्वाग्ने द्विवेदिवे दोषावस्तर्धिया व्यम् । नम्नो भरेन्त एमिस ७ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमानं स्वे दमे ६ स नंः पितेवं सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सर्चस्वा नः स्वस्तये ६

# (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रृषिः । (१-३) स्राद्यतृचस्य वायुः (४-६) द्वितीयतृचस्येन्द्रवायू (७-६) तृतीयतृचस्य च मित्रावरुगौ देवताः । गायत्री छन्दः

वाय्वा यहि दर्शते मे सोमा ग्ररंकृताः । तेषां पाहि श्रुधी हर्वम् १ वायं उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छां जित्तारः । सुतसौमा ग्रहिर्विदः २ वायो तर्व प्रपृञ्चती धेनां जिगाति दाशुषे । उक्वची सोमंपीतये ३ इन्द्रंवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गंतम् । इन्द्रंवो वामुशन्ति हि ४ वाय्विन्द्रंश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू । तावा यतिमुपं द्रवत् ५ वाय्विन्द्रंश्च सुन्वत ग्रा यतिमुपं निष्कृतम् । मुद्धिवर्रंत्था धिया नेरा ६ मित्रं हुवे पूतदेनं वर्रणं च रिशादंसम् । धियं घृताचीं साधन्ता ७ ग्रुते विहन्तीमाशाथे ६

# क्वी नौ मित्रावर्रणा तुविजाता उर्चुचयो । दर्च दधाते ऋपसम् ६

#### (३) तृतीयं सक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमुषिः । (१-३) ग्राद्यतृचस्याश्विनौ (४-६) द्वितीयतृचस्येन्द्रः (७-६) तृतीयतृचस्य विश्वे देवाः (१०-१२) चतुर्थतृचस्य च सरस्वती देवताः । गायत्री छन्दः

त्रश्चि<u>ना यज्वेरी</u>रिषो द्रवेत्पा<u>शी</u> शुर्भस्पती । पुरुभुजा चनुस्यतेम् १ त्रश्चि<u>ना पुरुदंससा नरा</u> शवीरया <u>धिया । धिष्णया</u> वर्न<u>तं</u> गिर्रः २ दस्री युवाकेवः सुता नासत्या वृक्तबिहिषः । स्रा यति रुद्रवर्तनी ३ इन्द्रा योहि चित्रभानो सुता इमे त्वायर्वः । ग्रगवीभिस्तर्ना पूतार्सः ४ इन्द्रा यहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ५ इन्द्रा योहि तूर्तुजान् उप ब्रह्मांशि हरिवः । सुते देधिष्व नुश्चनेः ६ त्रोमां सश्चर्षगीधृतो विश्वे देवा<u>स</u> त्रा गंत । <u>द</u>ाश्वांसो दाश्षंः स्तम् ७ विश्वे देवासी ऋपुरेः स्तमा गेन्त तूर्णयः । उस्रा ईव स्वसंराणि ५ विश्वे देवासौ ग्रस्त्रिध एहिमायासो ग्रद्धहैः । मेधे जुषन्त वह्नयः ६ पावका नः सरस्वती वाजैभिर्वाजिनीवती । युज्ञं वष्ट धियावसुः १० चोयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । युज्ञं देधे सरस्वती ११ मुहो त्र्र्याः सरस्वती प्र चैतयति केतुना । धियो विश्वा वि राजित १२

### (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

सुरूपुकृतुमूतये सुदुर्घामिव गोदुहै। जुहूमसि द्यविद्यवि १ ग्रथां ते ग्रन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम् । मा नो ग्रतिं रूय ग्रा गीह ३ परेहि विग्रमस्तृत मिन्द्रं पृच्छा विपृश्चितम् । यस्ते सरिवंभ्य ग्रा वरम् ४ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतेश्चिदारत । दर्धाना इन्द्र इद् दुर्वः ४ उत नेः सुभगाँ ऋरि वींचेयुर्दस्म कृष्टयेः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मीण ६ एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादेनम् । पत्यन् मन्द्यत्संखम् ७ ग्रस्य पीत्वा शतक्रतो घुनो वृत्रार्णामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनेम् ५

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धर्नानामिन्द्र सातयै ६ यो <u>रायो</u>ईवर्निर्मुहान्त् सुं<u>पा</u>रः सुंन्वतः सखी । तस्मा इन्द्रीय गायत १०

## (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रा त्वेता नि षीद्ते न्द्रम्भि प्र गीयत । सर्वायः स्तोमेवाहसः १ पुरूतमे पुरूणा मीशनि वार्याणाम् । इन्द्रं सोमे सची सुते २ स घो नो योग् ग्रा भुवत् स राये स पुरेध्याम् । गम्द्राजेभिरा स नेः ३ यस्य संस्थे न वृगवते हरी समत्सु शत्रंवः । तस्मा इन्द्रीय गायत ४ सृतपाञ्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः ५ त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो ग्रंजायथाः । इन्द्र ज्येष्ठचीय सुक्रतो ६ ग्रा त्वां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः । शं ते सन्तु प्रचेतसे ७ त्वां स्तोमा ग्रवीवृधन् त्वामुक्था शतक्रतो । त्वां वर्धन्तु नो गिरंः ५ ग्रा त्वां पर्तातिः सनेदिमं वाज्ञमिन्द्रं सहस्त्रिणम् । यस्मिन् विश्वानि पौस्यां ६ मा नो मर्ता ग्रुभि द्वंहन् तुनूनीमिन्द्र गिर्वणः । ईशानो यवया वृधम् १०

#### (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रृषिः । (१-३, १०) त्राद्यानां तिसृणां दशम्याञ्चेन्द्रः (४-६) चतुर्थीतः षरणां मरुतः, तत्रापि (५, ७) पञ्चमीसप्तम्योञ्चेन्द्रो देवताः । गायत्री छन्दः

युक्जन्ति ब्रध्नमेर्षं चरेन्तं परि त्रस्थुषंः । रोचेन्ते रोचना दिवि १
युक्जन्त्येस्य काम्या हरी विपेत्तसा रथे । शोर्णा धृष्णू नृवाहेसा २
केतुं कृरवर्ज्ञकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ३
आदहं स्वधामनु पुनेर्गर्भत्वमेरिरे । दधीना नामं युज्ञियेम् ४
वीळ चिदारुज्रबुभि गृंही चिदिन्द्र विह्निभः । अविन्द उस्त्रिया अनु ४
देवयन्तो यथी मृति मच्छी विदर्ह्रसुं गिरेः । मृहामेनूषत श्रुतम् ६
इन्द्रेण सं हि दृत्तसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मृन्दू सेमानवेर्चसा ७
अन्वद्यैर्भिद्युभि मृंखः सहस्वदर्चित । गुणैरिन्द्रेस्य काम्यैः ६
अतेः परिज्मन्ना गेहि दिवो वो रोचनादिधे । समेस्मिन्नञ्जते गिरेः ६

इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादिध । इन्द्रं मुहो वा रजसः १०

#### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

इन्द्रमिद्गाथिनी बृह दिन्द्रम्किभिर्किर्णः । इन्द्रं वाणीरनूषत १ इन्द्रं इद्धर्योः सचा संमिश्ल म्रा वेचोयुजां । इन्द्री वृजी हिर्णययः २ इन्द्री दीर्घाय चर्चस म्रा सूर्यं रोहयद् दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ३ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रिप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिर्कितिभिः ४ इन्द्रं व्यं महाधन इन्द्रमभें हवामहे । युजं वृत्रेषुं वृज्जिणम् ४ स नौ वृषन्नमुं चुरुं सत्रोदावृन्नपौ वृधि । म्रास्मभ्यमप्रतिष्कुतः ६ तुञ्जेतुं य उत्तरे स्तोमा इन्द्रंस्य वृज्जिणः । न विन्धे म्रस्य सुष्टुतिम् ७ वृषां यूथेव वंसीगः कृष्टीरियृत्योंजीसा । ईशानो म्रप्रतिष्कुतः ५ य एर्कश्चर्षणीनां वसूनामिर्ज्यति । इन्द्रः पन्नं चित्रीनाम् ६ इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनैभ्यः । म्रास्मिक्स केवीलः १०

#### (५) ऋष्टमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

एन्द्रं सान्।सं र्ियं सजित्वनं सदासहंम् । वर्षिष्ठमूतये भर १ नि येनं मृष्टिहृत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै । त्वोतांसो न्यर्वता २ इन्द्र त्वोतांस ग्रा व्यं वर्षं घना दंदीमहि । जयेम सं युधि स्पृधंः ३ व्यं शूरेंभिरस्तृंभि रिन्द्र त्वयां युजा व्यम् । सासह्यामं पृतन्यतः ४ महाँ इन्द्रः पुरश्च नु महित्वमंस्तु वृज्जिणे । द्यौर्न प्रिथिना शर्वः ४ समोहे वा य ग्राश्तं नरंस्तोकस्य सनितौ । विप्रांसो वा धियायवः ६ यः कुद्धः सौम्पातंमः समुद्र ईव पिन्वते । उर्वीरापो न काकुदः ७ एवा ह्यस्य सूनृतां विरुप्शी गोमंती मही । पुक्वा शाखा न दाशुषे ६ एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्यां । इन्द्रांय सोमंपीतये १० एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्यां । इन्द्रांय सोमंपीतये १०

#### (६) नवमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोम्पर्वभिः । मृहाँ श्रेभिष्टिरोजंसा १ एमेनं सृजता सुते मृन्दिमन्द्रीय मृन्दिने । चिक्कं विश्वानि चक्रये २ मत्स्वां सृशिप्र मृन्दिभिः स्तोमेभिविश्वचर्षणे । सचैषु सर्वनेष्वा ३ ग्रसृंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदंहासत । ग्रजोषा वृष्णं पर्तिम् ४ सं चौदय चित्रमुर्वाग् राधं इन्द्र वरेगयम् । ग्रस्टित् ते विभु प्रभु ४ ग्रस्मान्त्सु तत्रं चोद्ये न्द्रं राये रभस्वतः । तुर्विद्युम्न यशस्वतः ६ सं गोमेदिन्द्र वाजेव दस्मे पृथु श्रवो बृहत् । विश्वार्युर्धेद्याचितम् ७ ग्रस्मे धेहि श्रवो बृहद् द्युम्नं सहस्त्रसातमम् । इन्द्र ता रिथनीरिषः ५ वस्रोरन्द्रं वस्रुपतिं गीर्भिर्गृगन्तं त्रृग्मियम् । होम् गन्तरमूतये ६ सुते सुते न्योकसे बृहद् बृहुत एद्रिः । इन्द्राय शूषमेर्चित १०

#### (१०) दशमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । ऋनुष्टृप् छन्दः

गार्यन्ति त्वा गाय्तिणोऽर्चन्त्यर्कम् किर्णः । ब्रह्मार्णस्त्वा शतक्रत् उद् वृंशमिव येमिरे १ यत् सानोः सानुमार्रुहृद् भूर्यस्पष्ट् कर्त्वम् । तिदन्द्रो ग्रथं चेतित यूथेनं वृष्णिरेजित २ युक्ता हि केशिना हरी वृष्णा कन्त्यप्रा । ग्रथां न इन्द्र सोमपा गिरामुपेश्रुतिं चर ३ एहि स्तोमां ग्रभि स्वराऽभि गृंणीह्या रुव । ब्रह्मं च नो वसो सचे न्द्रं यृज्ञं च वर्धय ४ उक्थिमन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्पिधे । शक्तो यथां सुतेषुं गो रार्गत् स्वव्येषुं च ४ तिमत् संखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये । स शक्र उत नः शक् दिन्द्रो वसु दर्यमानः ६ सुविवृतं सुनिरज मिन्द्र त्वादातिमद्यशः ।

गवामपं वृजं वृधि कृणुष्व राधी स्रद्रिवः ७ नृहि त्वा रोदेसी उभे सृष्यायमाण्णिमन्वेतः । जेषः स्वर्वतीरपः सं गा स्रस्मभ्यं धूनुहि ६ स्राश्रुंत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिद्दधिष्व मे गिर्रः । इन्द्र स्तोमीममं ममं कृष्वा युजश्चिदन्तरम् ६ विद्या हि त्वा वृषेन्तमं वाजेषु हवनश्रुतंम् । वृषेन्तमस्य हूमह ऊतिं सहस्रसातमाम् १० स्रा तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिब । नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिम् ११ परि त्वा गिर्वणो गिर्र इमा भवन्तु विश्वतः । वृद्धायुमनु वृद्धयो जृष्टो भवन्तु जुष्टयः १२

> (११) एकादशं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य माधुच्छन्दसो जेता त्रृषिः । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप् छन्दः

इन्द्रं विश्वां ग्रवीवृधन्त् समुद्रव्यंचसं गिरः ।
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पितिं पितिम् १
सुरुषे ते इन्द्र वाजिनो मा भैम शवसस्पते ।
त्वामिभ प्र गोनुमो जेतारमपराजितम् २
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः ।
यदी वाजस्य गोमतः स्तोतृभ्यो मंहेते मुघम् ३
पुरां भिन्दुर्युवां कृवि रिमतौजा ग्रजायत ।
इन्द्रो विश्वस्य कर्मगो धर्ता वृज्जी पुरुष्टुतः ४
त्वं वृलस्य गोमतोऽपावरिद्रवो बिलिम् ।
त्वां देवा ग्रविभ्युषस् तुज्यमानास ग्राविषुः ४
तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदेन् ।
उपतिष्ठन्त गिर्वगो विदुष्टे तस्यं कारवेः ६
मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णुमवातिरः ।
विदुष्टे तस्य मेधिरास् तेषां श्रवांस्युत्तिर ७
इन्द्रमीशानमोजसा भि स्तोमां ग्रनूषत ।

# सहस्रं यस्यं गतयं उत वा सन्ति भूयंसीः ५

#### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । स्रिग्निर्देवता, तत्रापि

(६) षष्ठचा सृच स्राद्यपादस्य निर्मथ्याहवनीयावग्नी देवते । गायत्री छन्दः स्रुग्निं दूतं वृंगीमहे होतारं विश्ववेदसम् । स्रुस्य युज्ञस्य सुक्रतुम् १ स्रुग्निमिमिं हवीमिभिः सदी हवन्त विश्पितिम् । हुव्यवाहं पुरुप्रियम् २ स्रुग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तब्रेहिषे । स्रिस् होतो न ईडचेः ३ ताँ उंशतो वि बोधय यदेग्ने यासि दूत्यम् । देवेरा सित्स ब्रहिषि ४ घृताहवन दीदिवः प्रितं ष्म रिषतो दह । स्रुग्ने त्वं रेन्नस्विनः प्रस्तिमाग्निः सिर्मध्यते कविर्गृहपितिर्युवां । हुव्यवाङ् जुह्नास्यः ६ कविम्ग्निम्पं स्तुहि सत्यधर्माणमध्यरे । देवममीव्चातनम् ७ यस्त्वामेग्ने हुविष्पितिर्दूतं देव सप्यति । तस्य स्म प्राविता भव ६ सा नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहा वह । उपं युज्ञं हुविश्चं नः १० स नः स्तवान स्ना भर गायुत्रेण नवीयसा । र्यिं वीरवित्तिमिषम् ११ स्त्रिकेण शोचिषा विश्विभिर्देवहूर्तिभिः । इमं स्तोमं जुषस्व नः १२

### (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्मृषिः । (१) म्राद्याया मृच इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया नराशंसः (४) चतुर्थ्या इळः (४) पञ्चम्या बिहः (६) षष्ठचा देवीद्वारः (७) सप्तम्या उषासानक्ता (८) म्रष्टम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ (६) नवम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (१०) दशम्यास्त्वष्टा (११) एकादश्या वनस्पतिः (१२) द्वादश्याश्च स्वाहाकृतयोऽग्निरूपा देवताः । गायत्री छन्दः (एतदाप्रीसूक्तम्) सुसीमद्धो न म्रा वह देवाँ म्रीग्ने हिवष्मते । होतः पावक् यिन्नं च १ मधुमन्तं तनूनपाद् यृज्ञं देवेषुं नः कवे । म्रधुजिह्नं विक्नृतेम् २ नराशंसीमह प्रिय मुस्मिन् यृज्ञ उपं ह्नये । मधुजिह्नं हिवष्कृतेम् ३ म्रग्ने सुखतेमे रथे देवाँ ईळित म्रा वह । म्रास्म होता मनुहितः ४ स्तृणीत बहिरानुषग् घृतपृष्ठं मनीषिणः । यत्रामृतस्य चन्नगम् ४

वि श्रीयन्तामृतावृधो द्वारो देवीरेस्थ्रतः । ऋद्या नूनं च यष्टेवे ६ नक्तोषासा सुपेशेसाऽस्मिन् यज्ञ उपं ह्वये । इदं नौ बृहिंग्सिदे ७ ता सुजिह्वा उपं ह्वये होतारा देव्यां क्वी । यज्ञं नौ यज्ञतामिमम् इळा सरेस्वती मही तिस्रो देवीमंयोभुवः । बृहिः सीदन्त्वस्त्रिधः ६ इह त्वष्टारमिग्र्यं विश्वरूपमुपं ह्वये । ऋस्माकेमस्तु केवेलः १० ऋवं सृजा वनस्पते देवं देवेभ्यौ हुविः । प्र दातुरेस्तु चेतेनम् ११ स्वाहां यज्ञं कृणोतने न्द्राय यज्ञ्चनो गृहे । तत्रं देवा उपं ह्वये १२

### (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । विश्वे देवा देवताः । गायत्री छन्दः

ऐभिरमें दुवो गिरो विश्वेभिः सोमंपीतये। देवेभिर्याहि यि च १ स्रा त्वा करावां स्रहूषत गृर्णान्तं विप्र ते धिर्यः। देवेभिरम् स्रा गिह २ इन्द्रवायू बृह्स्पतिं मित्राग्निं पूषणं भर्गम्। स्रादित्यान् मार्रुतं गृर्णम् ३ प्र वो भ्रियन्त इन्देवो मत्सरा मादिय्णावः। द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ४ ईळिते त्वामेवस्यवः करावांसो वृक्तबेहिषः। ह्विष्मेन्तो स्रृरंकृतः प्र घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नयः। स्रा देवान्त्सोमंपीतये ६ तान् यर्जत्रा सृतावृधोऽमे पत्नीवतस्कृधि। मध्वः सुजिह्न पायय ७ ये यर्जत्रा य ईड्यास् ते ते पिबन्तु जिह्नयां। मधीरमे वर्षद्कृति ६ स्राक्तें सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान्देवाँ उष्वर्बुधः। विप्रो होतेह वेचित ६ विश्वेभिः सोम्यं मध्व ऽम् इन्द्रेण वायुनां। पिबां मित्रस्य धामेभिः १० त्वं होता मर्नुर्हितोऽमे युज्ञेषुं सीदिस। सेमं नौ स्रध्वरं येज ११ युक्वा ह्यरुष्ठी रथे हुरितौ देव रोहितः। ताभिर्देवाँ इहा वह १२

#### (१४) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवो मेधातिथिर्मृषिः । (१) स्राद्याया सृच इन्द्रः (२) द्वितीयाया मरुतः (३) तृतीयायास्त्वष्टा (४) चतुर्थ्या स्रिप्ताः (४) पञ्चम्या इन्द्रः (६) षष्ठचा मित्रावरुणौ (७-१०) सप्तमीतश्चतसृणां द्रविणोदा स्रिप्ताः (११) एकादश्या स्रिश्चनौ (१२) द्वादश्याश्चाग्निर्देवताः (सृतुदेवता एताः) । गायत्री छन्दः इन्द्र सोमं पिब ऋतुनाऽऽ त्वां विश्वन्त्विन्दंवः । मृत्सरासस्तदौकसः १ मर्ह्तः पिबत ऋतुनां पोत्राद् यृज्ञं पुंनीतन । यूयं हि ष्ठा सुंदानवः २ ऋभि यृज्ञं गृंगीहि नो ग्रावो नेष्टुः पिब ऋतुनां । त्वं हि रंबधा ऋसि ३ ऋग्रे देवाँ इहा वह सादया योनिषु ऋषु । परि भूषु पिब ऋतुनां ४ ब्राह्मंगादिन्द्र रार्धसः पिबा सोमंमृतूँरन्ं । तवेद्धि स्व्यमस्तृतम् ४ युवं दर्त्तं धृतवत् मित्रावरुण दूळभम् । ऋतुनां यृज्ञमांशाथे ६ द्विणोदा द्रविणसो ग्रावंहस्तासो ऋध्वरे । यृज्ञेषुं देवमीळते ७ द्विणोदा देदातु नो वसूनि यानि शृणिवरे । देवेषु ता वनामहे ६ द्विणोदाः पिपीषति जुहोत् प्र चं तिष्ठत । नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत ६ यत् त्वां तुरीयंमृतुभिर्द्र विणोदो यजामहे । ऋषं स्मा नो द्दिर्भव १० ऋश्विनापिबतं मधु दीद्यंग्री शुचिवता । ऋतुनां यज्ञवाहसा ११ गार्हंपत्येन सन्त्य ऋतुनां यज्ञनीरंसि । देवान् देवयते यंज १२

# (१६) षोडशं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रा त्वां वहन्तु हरंयो वृषंणं सोमंपीतये। इन्द्रं त्वा सूरंच चसः १ इमा धाना घृतस्रुवो हरी इहोपं व चतः। इन्द्रं सुखतेमे रथे २ इन्द्रं प्रातहंवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्रं सोमंस्य पीतये ३ उपं नः सुतमा गिह् हरिभिरिन्द्र केशिभिः। सुते हि त्वा हर्वामहे ४ सेमं नः स्तोममा ग्रा ह्युपेदं सर्वनं सुतम्। गौरो न तृष्टितः पिब ५ इमे सोमास इन्देवः सुतासो ग्रिधं बृहिषि। ताँ ईन्द्र सहसे पिब ६ ग्रियं ते स्तोमो ग्रिग्रियो हिद्स्पृगंस्तु शंतमः। ग्रिथा सोमं सुतं पिब ७ विश्वमित्सर्वनं सुत मिन्द्रो मदाय गच्छति। वृत्रहा सोमंपीतये ६ सेमं नः कामुमा पृंण गोभिरश्वैः शतक्रतो। स्तर्वाम त्वा स्वाध्यः ६

#### (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवो मेधातिथिर्स्मृषिः । इन्द्रावरुगौ देवते । (१-३, ६-६) प्रथमतृचस्य षष्ठचादिचतुर्स्मृचाञ्च गायत्री (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योश्च पादिनचृत् (४) पञ्चम्या हसीयसी वा गायत्री छन्दसी इन्द्रावर्रणयोरहं समाजोरव म्रा वृंणे। ता नौ मृळात ईदृशे १ गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मार्वतः। धर्तारी चर्षणीनाम् २ <u>अनुकामं तेर्पयेथा मिन्द्रांवरुण राय</u> म्रा। ता वां नेर्दिष्ठमीमहे ३ युवाकु हि शचीनां युवाकुं सुमतीनाम्। भूयामे वाजदाव्नाम् ४ इन्द्रीः सहस्रदा<u>व्नां</u> वर्रुणः शंस्यानाम्। क्रतुर्भवत्युक्थ्यः प्र तयोरिदवसा व्यं सनेम् नि चे धीमहि। स्यादुत प्ररेचेनम् ६ इन्द्रांवरुण वाम्हं हुवे चित्राय राधसे। स्रस्मान्त्सु जिग्युषंस्कृतम् ७ इन्द्रांवरुण नू नु वां सिषांसन्तीषु धीष्वा। स्रस्मभ्यं शर्म यच्छतम् ५ प्र वामश्नोतु सुष्टुति रिन्द्रांवरुण यां हुवे। यामृधार्थे स्थस्तुतिम् ६

#### (१८) ग्रष्टादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ज्यृषिः । (१-३) प्रथमतृचस्य ब्रह्मगस्पतिः (४) चतुर्थ्या इन्द्रो ब्रह्मगस्पतिः सोमश्च (४) पञ्चम्या ब्रह्मगस्पतिः सोम इन्द्रो दिन्नगा च (६-८) षष्ठचादितृचस्य सदसस्पतिः (६) नवम्याः सदसस्पतिर्नराशंसो वा देवताः । गायत्री छन्दः

सोमानं स्वरंगं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । क्वाविन्तं य ग्रौशिजः १ यो रेवान् यो ग्रेमीवृहा वेसुवित् पृष्टिवर्धनः । स नः सिषक्तु यस्तुरः २ मा नः शंसो ग्ररंश्षो धूर्तिः प्रणुङ मर्त्यस्य । रच्चां ग्णो ब्रह्मणस्पते ३ स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । सोमौ हिनोति मर्त्यम् ४ त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम् इन्द्रेश्च मर्त्यम् । दिच्चिणा पात्वंहेसः ४ सर्दमस्पतिमद्भेतं प्रियमिन्द्रेस्य काम्यम् । सिनं मेधामयासिषम् ६ यस्मदिते न सिध्यति य्ज्ञो विपश्चितिश्चन । स धीनां योगीमन्वति ७ ग्रादेश्चोति ह्विष्कृतिं प्रार्चं कृग्णोत्यध्वरम् । होत्रां देवेषुं गच्छति ६ नराशंसं सुधृष्टम् मपेश्यं सप्रथंस्तमम् । दिवो न सर्धमखसम् ६

### (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

प्रति त्यं चार्रमध्वरं गौपीथाय प्र हूयसे । मुरुद्धिरम् ग्रा गीहि १ नुहि देवो न मर्त्यो मुहस्तव क्रर्तु पुरः । मुरुद्धिरम् ग्रा गीहि २ ये महो रजेसो विदु विश्वे देवासो श्रद्धहैः । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ३ य उगा श्र्वकमीनृचु रनिधृष्टास् श्रोजेसा । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ४ ये शुभ्रा घोरवेर्पसः सुन्धत्रासो रिशादेसः । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ५ ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास् श्रासते । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ६ य ईङ्कयेन्ति पर्वतान् तिरः सेमुद्रमेर्ग्यवम् । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ७ श्रा ये तन्वन्ति रिश्मिभस् तिरः सेमुद्रमोजेसा । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ६ श्रिभ त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु । मुरुद्धिरम् श्रा गीह ६

# द्वितीयोऽध्यायः २ व०१-३८ (२०) विंशं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । ऋभवो देवताः । गायत्री छन्दः

श्रयं देवाय जन्मेने स्तोमो विप्रेभिरासया। श्रकारि रत्नधार्तमः १ य इन्द्रीय वचोयुजा तत् चुर्मनेसा हरी। शमीभिर्य्ज्ञमाशत २ तच्चन् नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्। तच्चन् धेनुं सेब्र्दुधाम् ३ युवाना पितरा पुनः सत्यमेन्त्रा त्रृज्यवः। श्रुभवो विष्टचेक्रत ४ सं वो मदासो श्रग्मते न्द्रेण च मुरुत्वता। श्रादित्येभिश्च राजिभः ४ उत त्यं चेम्सं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम्। श्रकर्त चतुरः पुनः ६ ते नो रत्नीन धत्तन् त्रिरा साप्तीन सुन्वते। एकमेकं सुशस्तिभिः ७ श्रधारयन्त वह्नयोऽभजन्त सुकृत्यया। भागं देवेषु यज्ञियम् ६

# (२१) एकविंशं सूक्तम् (१-६) षडृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः

इहेन्द्राग्नी उपं ह्रये तयोरित् स्तोमंमुश्मिस । ता सोमं सोम्पातंमा १ ता युज्ञेषु प्रशंसते न्द्राग्नी शुम्भता नरः । ता गायुत्रेषुं गायत २ ता मित्रस्य प्रशंस्तय इन्द्राग्नी ता हेवामहे । सोम्पा सोमंपीतये ३ उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सर्वनं सुतम् । इन्द्राग्नी एह गेच्छताम् ४ ता महान्ता सदस्पती इन्द्रीग्नी रची उञ्जतम् । स्रप्रजाः सन्त्वित्रिणीः ४

# तेनं सत्येनं जागृत मधि प्रचेतुनै पदे । इन्द्रीग्री शर्म यच्छतम् ६

# (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कार्गवो मेधातिथिर्सृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्सृचामिश्वनौ (४-८) पञ्चम्यादिचतसृग्गां सिवता (६-१०) नवमीदशम्योरिमः (११) एकादश्या देव्यः (१२) द्वादश्या इन्द्रागीवरुगान्यग्राय्यः (१३-१४) त्रयोदशीचतुर्दश्योद्यांवापृथिव्यौ (१५) पञ्चदश्याः पृथिवी (१६) षोडश्या विष्णुर्देवा वा (१७-२१) सप्तदश्यादिपञ्चानाञ्च विष्णुर्देवताः । गायत्री छन्दः

प्रातुर्युजा वि बोधया श्विनावेह गेच्छताम् । स्रस्य सोमेस्य पीतये १ या सुरथां रथीतमो भा देवा दिविस्पृशां । ऋश्विना ता हेवामहे २ या वां कशा मधुमत्य श्विना सूनृतीवती । तयी युज्ञं मिमिचतम् ३ नुहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छिथः । ऋश्विना सोमिनौ गृहम् ४ हिरंगयपाणिमृतये सिवतारमुपं ह्वये । स चेत्तां देवतां पुदम् ४ त्र्रपां नपतिमवसे सवितारमुपं स्तुहि । तस्यं वृतान्युश्मसि ६ विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधंसः । सवितारं नृचर्चसम् ७ सर्वाय ग्रा नि षीदत सिवता स्तोम्यो नु नेः । दाता राधांसि शुम्भति ५ त्र<u>में</u> पत<u>्नीरि</u>हा वह देवानी<u>म्श</u>तीरुपं। त्वष्टीरं सोमंपीतये ६ त्र्या ग्रा त्रीग्र इहार्वसे होत्रां यिवष्टु भारतीम् । वर्रूत्रीं धिषणां वह १० <u>अ</u>भि नौ देवीरवंसा मुहः शर्मेणा नृपतीः । अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम् ११ इहेन्द्राणीमुपं ह्वये वरुणानीं स्वस्तये । स्रग्नायीं सोमपीतये १२ \_ मुही द्यौः पृ<u>ंथि</u>वी चे न इमं युज्ञं मिमित्तताम् । <u>पि</u>पृतां <u>नो</u> भरीमभिः १३ तयोरिद् घृतवृत् पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः । गुन्धर्वस्य ध्रुवे पुदे १४ स्योना पृंथिवि भवा नृत्तरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सुप्रथः १४ त्रुतौ <u>देवा</u> त्रुवन्तु <u>नो</u> य<u>तो</u> विष्णुर्विचक्रमे । पृ<u>थि</u>व्याः <u>स</u>प्त धार्मभिः १६ इदं विष्णुर्वि चेक्रमे त्रेधा नि देधे पुदम् । समूहळमस्य पांसुरे १७ विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतौ वृतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सरवी १६ तद विष्णोः परमं पदं सदौ पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चन्नुरातितम् २० तद् विप्रसो विपुन्यवौ जागृवांसः सिमन्धते । विष्णोर्यत् पेरमं पुदम् २१

#### (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्स्मृषिः । (१) प्रथमाया सृचो वायुः (२-३) द्वितीयातृतीययोरिन्द्रवायू (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य मित्रावरुणौ (७-६) सप्तम्यादितृचस्येन्द्रो मरुत्वान् (१०-१२) दशम्यादितृचस्य विश्वे देवाः (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य पूषा (१६-२२, २३) षोडश्यादिसप्तानां त्रयोविंश्याः पूर्वार्धस्य चापः (२३, २४) त्रयोविंश्याः परार्धस्य चतुर्विंश्याश्चाग्निर्देवताः । (१-१८) प्रथमाद्यष्टादशर्चां गायत्री (१६) एकोनविंश्याः पुरउष्णिक् (२१) एकविंश्याः प्रतिष्ठा (२०, २२-२४) विंश्या द्वाविंश्यादितृचस्य चानुष्टुप् छन्दांसि

तीवाः सोम<u>सि</u> स्रा गृह्या शीर्वन्तः सुता इमे । वायो तान् प्रस्थितान् पिब १

उभा देवा दिविस्पृशे न्द्रवायू हैवामहे। ऋस्य सोमेस्य पीतयै २ इन्द्रवायू मेनोजुवा विप्रो हवन्त ऊतये। सहस्राचा धियस्पती ३ \_ <u>मित्रं वृयं हेवामहे वर्रुणं सोम</u>पीतये । जुज्ञाना पूतदेबसा ४ त्रुतेन यावृंतावृधी वृतस्य ज्योतिष्स्पती । ता मित्रावरुंगा वे ४ वर्रणः प्राविता भुवन् मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुरार्धसः ६ मुरुत्वेन्तं हवामहु इन्द्रमा सोमेपीतये । सुजूर्ग्गेने तृम्पत् ७ इन्द्रेज्येष्ठा मरुद्र्णा देवासः पूर्वरातयः । विश्वे मर्म श्रुता हर्वम् ५ हुत वृत्रं स्दानव इन्द्रेंग सहसा युजा। मा नौ दुःशंस ईशत ६ विश्वन् देवान् हेवामहे मुरुतः सोमेपीतये । उग्रा हि पृश्निमातरः १० जर्यतामिव तन्युत् र्मुरुतमिति धृष्ण्या । यच्छुभै याथनी नरः ११ हुस्काराद् विद्युतस्पर्य ऽतौ जाता ग्रेवन्तु नः । मुरुतौ मृळयन्तु नः १२ त्रा पूषञ्चित्रबहिष माधृरो धरुर्ग दिवः । त्राजी नष्टं यथी पशुम् १३ पूषा राजीनुमाधृणि रपेगूहळं गुहो हितम् । अविन्दञ्चित्रबेर्हिषम् १४ \_ उतो स मह्यमिन्दुंभिः षडयुक्ताँ ग्रीनुसेषिधत् । गोभिर्यवं न चेर्कृषत् १५ श्चम्बयौ युन्त्यध्वीभ र्जामयौ श्रध्वरीयुताम् । पृ<u>ञ</u>्चतीर्मध<u>ुना</u> पर्यः १६ श्रमूर्या उप सूर्ये याभिवां सूर्यः सह। ता नौ हिन्वन्त्वध्वरम् १७ त्र्रपो देवीरुपं ह्रये यत्र गावः पिबन्ति नः । सिन्ध्ंभ्यः कर्त्वं हुविः १८ त्रुप्स्वर्शन्तरमृतेमुप्स् भेषुजमुपाम्त प्रशंस्तये । देवा भवंत वाजिनेः १६ त्रप्सु मे सोमौ स्रब्रवी दन्तर्विश्वानि भेषजा।

श्रुप्तिं चे <u>विश्वशंभुव</u> मापेश्च <u>विश्व</u>भेषजीः २० ग्रापेः पृ<u>णीत भेष</u>जं वर्रूथं तुन्<u>वे</u> र्रे मर्म । ज्योक्<u>व</u> सूर्यं दृशे २१ इदमापः प्र वहत् यत् किं चे दु<u>रि</u>तं मिये । यद् <u>वाहमीभदुद्रोह</u> यद् वो <u>शे</u>प उतानृतम् २२ ग्रापो <u>ग्रु</u>द्यान्वचारिष् रसेन समेगस्मिह । पर्यस्वान<u>ग्</u> ग्रा ग<u>िह</u> तं मा सं सृज वर्चसा २३ सं मोग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा । <u>विद्य</u>र्मे ग्रस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह त्रृषिभिः २४

# (२४) चतुर्विशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) ऋषिः । (१) प्रथमाया ऋचः कः (प्रजापितः) (२) द्वितीयाया ऋग्निः (३-४) तृतीयादितृचस्य सविता (४) पञ्चम्या भगो वा (६-१४) षष्ठचादिदशर्चाञ्च वरुणो देवताः । (१-२, ६-१५) स्राद्ययोद्वर्घ्चोः षष्ठचादिदशर्चाञ्च त्रिष्टुप् (३-४) तृतीयादितृचस्य च गायत्री छन्दसी कस्य नूनं केतमस्यामृतीनां मनीमहे चारु देवस्य नाम । को नौ मुह्या ऋदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च १ <u> ऋग्नेर्व्यं प्रथमस्यामृतीनां मनीमहे चार्र देवस्य नार्म ।</u> स नौ मुह्या ऋदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च २ श्रुभि त्वां देव सवित रीशांनुं वार्यांगाम् । सदावन् भागमीमहे ३ यश्चिद्धि ते इत्था भर्गः शशमानः पुरा निदः । ऋद्वेषो हस्तेयोर्द्धे ४ भर्गभक्तस्य ते वृया मुदेशेम् तवार्वसा । मूर्धार्न <u>रा</u>य स्रारभै । ५ नुहि ते चत्रं न सहो न मुन्युं वर्यश्चनामी पुतर्यन्त ग्रापुः । नेमा स्रापौ स्रनिमिषं चर्रन्ती र्न ये वार्तस्य प्रमिनन्त्यभ्वेम् ६ <u>अबुध्ने राजा वर्रुणो वर्नस्यो</u>ध्वं स्तूर्पं ददते पूतद्वः । नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषा मुस्मे अन्तर्निहिताः केतर्वः स्यः ७ उुरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । ग्रपदे पादा प्रतिधातवेऽक रुतापैवक्ता हृदयाविधिश्चत् ५ शतं तै राजन् भिषजः सहस्र मुर्वी गंभीरा सुमृतिष्टे ग्रस्तु । बार्धस्व दूरे निर्ऋृतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुग्ध्यस्मत् ६

श्रमी य त्रृत्ता निहितास उच्चा नक्तं दर्शे कुहै चिद् दिवेयुः । अदेब्धानि वर्रणस्य वृतानि विचाकशञ्चन्द्रमा नक्तमेति १० तत् त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दंमानुस् तदा शास्ति यर्जमानो हुविभिः । अहेळमानो वरुणेह बोध्यु र्रुशंस मा न ग्रायुः प्र मौषीः ११ तदिन्नक्तं तद् दिवा मह्यमाहुस् तद्यं केतो हृद ग्रा वि चेष्टे । शुनःशेपो यमह्वद् गृभीतः सो श्रम्मान् राजा वर्रुणो मुमोक्तु १२ शुनःशेपो ह्यह्वद् गृभीतस् त्रिष्वादित्यं हुपदेषु बद्धः । अवैनं राजा वर्रुणः ससृज्याद् विद्वां ग्रदेब्धो वि मुमोक्तु पाशान् १३ ग्रवे वे हेळो वरुण नमीभि रवे यृज्ञेभिरीमहे हुविभिः । चयन्तस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि १४ उद्गत्तमं वरुण पाशानस्म दर्वाधमं वि मध्यमं श्रयाय । ग्रथा व्यमादित्य वृते तवा नागसो ग्रदितये स्याम १४

#### (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) ऋषिः । वरुगो देवता । गायत्री छन्दः

यद्यिद्ध ते विशो यथा प्र देव वरुण वृतम् । मिनीमसि द्यविद्यवि १ मा नी वृधायं हुबर्वे जिहीळानस्यं रीरधः । मा हंगानस्यं मृन्यवे २ वि मृंळीकायं ते मनी रथीरश्चं न संदितम् । गीर्भिर्वरुण सीमहि ३ परा हि मे विमन्यवः पर्तन्ति वस्यंइष्टयं । वयो न वंसतीरुपं ४ कदा चंत्रश्रियं नर मा वरुणं करामहे । मृळीकायोरुचचंसम् ४ तदित् संमानमांशाते वेनेन्ता न प्र युंच्छतः । धृतवंताय दाशुषे ६ वेदा यो वीनां पद मृन्तरिंचेण पर्तताम् । वेदं नावः संमुद्रियः ७ वेदं मासो धृतवंतो द्वादंश प्रजावंतः । वेदा य उपजायंते ६ नि षसाद धृतवंतो वर्रुणः पुस्त्याउद्देश । साम्राज्याय सुक्रतुः १० म्रतो विश्वान्यद्धंता चिकित्वाँ म्राभि पंश्यति । कृतानि या च कर्त्वां ११ स नी विश्वाहां सुक्रतुं रादित्यः सुपर्था करत् । प्र ग्रा म्राप्रि स्पशो नि षेदिरे १३ न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दुह्नांणो जनानाम् । न देवमभिमातयः १४

उत यो मार्नुषेष्वा यश्क्षिक्रे स्रसाम्या । स्रस्माकंमुदरेष्वा १५ पर्रा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरन् । इच्छन्तीरुरुच ससम् १६ सं नु वीचावहै पुन र्यतो मे मध्वार्भृतम् । होतेव सदसे प्रियम् १७ दर्शं नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि समि । एता जुषत मे गिरः १८ इमं मे वरुण श्रुधी हर्वमुद्या चे मृळय । त्वामेवस्युरा चेके १६ त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च गमश्च राजिस । स यामेनि प्रति श्रुधि २० उद्तुत्तमं मुमुग्धि नो वि पार्शं मध्यमं चृत । स्रवाधानि जीवसे २१

# (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्रीरयूजीं पते। सेमं नी ग्रध्वरं येज १ नि नो होता वरेरायः सदी यिवष्ट मन्मिभः। ग्रग्ने दिवित्मिता वर्चः २ ग्रा हि ष्मी सूनवे पिता पिर्यजेत्यापये। सखा सख्ये वरेरायः ३ ग्रा नी बही रिशार्दसो वर्रुशो मित्रो ग्रर्यमा। सीर्दन्तु मर्नुषो यथा ४ पूर्व्य होतरस्य नो मन्दंस्व स्र्क्यस्यं च। इमा उ षु श्रृंधी गिरः ४ यद्यिद्ध शश्रंता तर्ना देवंदेवं यजीमहे। त्वे इद्ध्यते हुविः ६ प्रियो नी ग्रस्तु विश्पित हीती मृन्द्रो वरेरायः। प्रियाः स्वग्नयो व्यम् ७ स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दिधरे च नः। स्वग्नयो मनामहे ५ ग्रथी न उभयेषा मर्नृत मत्यानाम्। मिथः सन्तु प्रशंस्तयः ६ विश्वेभिरग्ने ग्रुग्निभि रिमं युज्ञमिदं वर्चः। चर्नो धाः सहसो यहो १०

### (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) ऋषः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चामग्निः (१३) त्रयोदश्याश्च देवा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां गायत्री (१३) त्रयोदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी ऋश्चं न त्वा वार्रवन्तं वृन्दध्यां ऋग्निं नमीभिः । सम्माजन्तमध्वराणाम् १ स घो नः सूनुः शर्वसा पृथुप्रगामा सुशेर्वः । मीढ्वाँ ऋस्माकं बभूयात् २। स नो दूराञ्चासाञ्च नि मत्यादघायोः । पाहि सद्मिद् विश्वायुः ३ इममू षु त्वमुस्माकं स्तिं गायत्रं नव्यासम् । ऋग्नै देवेषु प्र वीचः ४

स्रा नौ भज प्रमे ष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिचा वस्को स्रन्तंमस्य ४ विभक्तासि चित्रभानो सिन्धौरूमा उपाक स्रा । सद्यो दाशुषै चरसि ६ यमेग्ने पृत्सु मर्त्य मका वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शर्श्वतीरिषः ७ निकरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित् । वाजौ स्रस्ति श्रुवाय्यः ६ स वाजौ विश्वचेषिण रविद्धरस्तु तरुता । विग्नेभिरस्तु सिनता ६ जर्राबोध तद् विविष्डि विशेविशे यृज्ञियाय । स्तोमै रुद्राय दृशीकम् १० स नौ महाँ स्रीनमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजाय हिन्वतु ११ स रेवाँ ईव विश्पति देव्यः केतुः श्रृणोतु नः । उक्थैरग्निर्कृहद्भानुः १२ नमौ मृहद्भ्यो नमौ स्रर्भकेभ्यो नमो युविभ्यो नमै स्राश्चिनभ्यः । यजीम देवान् यदि शक्नवाम् मा ज्यायसः शंसमा वृच्चि देवाः १३

#### (२८) ऋष्टाविंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) त्रृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचामिन्द्रः (५-६) पञ्चमीषष्ठचोरुलूखलम् (७-६) सप्तम्यष्टम्योरुलूखलमुसले (६) नवम्याश्च प्रजापतिर्हरिश्चन्द्रः स्रिधिषवणचर्म सोमो वा देवताः । (१-६) प्रथमादिषडृचामनुष्टुप् (७-६) स्रन्त्यतृचस्य च गायत्री छन्दसी

यत्र ग्रावां पृथुबंध ऊर्ध्वां भवंति सोतंवे।
उलुखंलसुताना मवेद्विन्द्र जल्गुलः १
यत्र द्वाविव ज्ववनं धिषव्ययमं कृता।
उलुखंलसुताना मवेद्विन्द्र जल्गुलः २
यत्र नार्यपच्यव मृपच्यवं च शिच्तेते।
उलुखंलसुताना मवेद्विन्द्र जल्गुलः ३
यत्र मन्थां विब्धते रश्मीन् यमित्वा ईव।
उलुखंलसुताना मवेद्विन्द्र जल्गुलः ४
यद्विद्विद्व त्वं गृहेर्गृह् उलूखलक युज्यसें।
इह द्युमत्तमं वद् जयंतामिव दुन्दुभिः ४
उत स्मे ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्।
ग्रथो इन्द्राय पातंवे सुनु सोमेमुलूखल ६
ग्रायुजी वांजुसातंमा ता ह्युश्चा विंजर्भृतः। हरी इवान्धांसि बप्सेता ७

ता नौ ऋद्य वेनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः । इन्द्रीय मधुमत् सुतम् ५ उच्छिष्टं चम्वौर्भर सोमं प्वित्र स्ना सृज । नि धेहि गोरधि त्वचि ६

### (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेप ऋषिः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) । इन्द्रो देवता । पङ्किश्छन्दः

यद्यिद्ध संत्य सोमपा अनाश्वस्ता ईव् स्मिसं। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ १ शिप्रिन् वाजानां पते शचीवस्तवे दंसनां। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ २ निष्वापया मिथूदृशां सस्तामबुध्यमाने। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ३ ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ४ सिन्द्र गर्द्भं मृंग नुवन्तं पापयोमुया। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ४ सिन्द्र गर्द्भं मृंग नुवन्तं पापयोमुया। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ४ पतित कुराड्गाच्यां दूरं वातो वनादिधं। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ६ सर्वे परिक्रोशं जीह जम्भयां कृकदाश्वेम्। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ६ सर्वे परिक्रोशं जीह जम्भयां कृकदाश्वेम्। आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ७ आत् ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शिभ्रषे सहस्रेषु तुवीमघ ७

#### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेप ऋषिः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) । (१-१६) प्रथमादिषोडशर्चामिन्द्रः (१७-१६) सप्तदश्यादितृचस्याश्विनौ (२०-२२) विंश्यादितृचस्य च उषा देवताः । (१-१०, १२-१४, १७-२२) प्रथमादिदशर्चां द्वादश्यादिचतुर्ऋ्चां सप्तदश्यादिषड्चाञ्च गायत्री

(११) एकादश्याः पादिनचृद्गायत्री (१६) षोडश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि स्रा व इन्द्रं क्रिविं यथा वाज्यन्तेः शतक्रेतुम् । मंहिष्ठं सिञ्च इन्द्रंभिः १ शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम् । एद्रं निम्नं न रीयते २ सं यन्मदीय शुष्मिणं एना ह्यस्योदरे । समुद्रो न व्यचौ दुधे ३

<u>अयम् ते</u> समेतिस कृपोतं इव गर्भुधिम् । वचुस्ति च्चिन्न स्रोहसे ४ स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनृता ५ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन् वाजे शतक्रतो । समुन्येषु ब्रवावहै ६ योगैयोगे तुवस्तरं वाजैवाजे हवामहे । सर्खाय इन्द्रीमृतये ७ त्रा घा गम<u>्</u>दादि श्रवंत् सहुस्त्रिगीभिरूतिभिः । वार्जे<u>भि</u>रुपं नो हवंम् ५ त्रुनुं प्रवस्योकसो हुवे तुविप्रतिं नरम् । यं ते पूर्वं <u>पि</u>ता हुवे ६ तं त्वां व्यं विश्ववाराऽऽशास्महे पुरुहूत । सखै वसो जरितृभ्यः १० <u> ग्रुस्मार्कं शिप्रिणीनां</u> सोर्मपाः सोमुपाञ्नीम् । सखे वज्जिन्त्सखीनाम् ११ तथा तदस्तु सोमपाः सखे विजिन् तथा कृणु । यथा त उष्टमसीष्टये १२ <u>रे</u>वर्तीर्नः स<u>ध</u>मा<u>द</u> इन्द्रे सन्तु तुविर्वाजाः । चुमन्तो या<u>भि</u>र्मदेम १३ त्र्या घु त्वावान् त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः । त्रुग्गोर<u>न्</u>वं न चक्रचोः १४ त्र्या यद् दुर्वः शतक्रत वा कार्मं जरितृशाम् । त्रमृशोरचं न शचीभिः १५ शश्वदिन्द्रः पोप्रुथद्धिर्जिगाय नानदिद्धः शाश्वसिद्धिर्धनीनि । स नौ हिररायरथं दंसनीवान् त्स नैः सनिता सनये स नौऽदात् १६ त्रार्श्विनावश्वीवत्ये षा य<u>तिं</u> शवीरया । गोर्मद् दस्ता हिर्रएयवत् १७ समानयौजनो हि वाँ रथौ दस्तावमैर्त्यः । समुद्रे स्रश्चिनेयेते १८ न्यरैघ्वचस्यं मूर्धिनं चक्रं रथस्य येमथुः । परि द्यामुन्यदीयते १६ कस्त उषः कधप्रिये भुजे मर्तो स्रमर्त्ये । कं नेत्तसे विभावरि २० व्यं हि ते ग्रमन्मह्या ऽऽन्तादा पराकात्। ग्रश्चे न चित्रे ग्ररुषि २१ त्वं त्येभिरा गृहि वाजैभिर्दुहितर्दिवः । ग्रुस्मे रियं नि धारय २२

#### (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-१८) ग्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । ग्रिग्निर्देवता । (१-७, ६-१४, १७) प्रथमादिसप्तर्चां नवम्यादिसप्तर्चां सप्तदश्याश्च जगतीः (८, १६, १८) ग्रष्टमीषोडश्योरष्टादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्वमीग्ने प्रथमो ग्रङ्गिरा ऋषि देंवो देवानीमभवः शिवः सखी ।

तर्व वृते क्वयो विद्यनाप्सोऽजीयन्त मुरुतो भ्राजैदृष्टयः १ त्वमीग्ने प्रथमो ग्रिङ्गिरस्तमः क्विर्देवानां परि भूषिस वृतम् । विभुविश्वरमे भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कितिधा चिदायवै २ त्वमीग्ने प्रथमो मौत्रिश्वन ग्राविभीव सुक्रतूया विवस्वते । ग्रेरेंजेतां रोदंसी होतृवूर्येंऽसंघ्रोर्भारमयंजो मुहो वंसो ३ त्वमीये मनेवे द्यामेवाशयः पुरूरवीसे सुकृते सुकृत्तरः । श्वात्रेण यत् पित्रोर्मुच्येसे पर्याऽऽत्वा पूर्वेमनयुन्नापरं पुनेः ४ त्वमीग्ने वृष्भः पु<u>ष्टि</u>वर्धन् उद्यतसूचे भवसि श्रवार्यः । य ब्राह<u>ुंतिं परि वेदा वर्षट्कृति मेर्कायुरग्रे</u> विश ब्राविवासिस ४ त्वमीग्ने वृज्निनवर्तिनं नरं सक्मीन पिपर्षि विदर्थे विचर्षेगे। यः शूरसाता परितकम्ये धनै दुभ्रेभिश्चित् समृता हंसि भूयसः ६ त्वं तमीग्ने ग्रमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि श्रवसे दिवेदिवे। यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मर्यः कृणोषि प्रय स्रा च सूरये ७ त्वं नौ स्रम्भे सनये धनीनां यशसं कारं कृश्हि स्तर्वानः। ऋध्याम् कर्मापसा नवैन देवैद्यावापृथिवी प्रावेतं नः ५ त्वं नौ ग्रग्ने पित्रोरुपस्थ ग्रा देवो देवेष्वनवद्य जागृंविः । तुनूकृद् बौधि प्रमीतिश्च कारवे त्वं केल्याण वस् विश्वमोपिषे ६ त्वमीये प्रमितिस्त्वं पितासि नुस् त्वं वियस्कृत् तवी जामयी व्यम्। सं त्वा रायः शतिनः सं संहुस्त्रिगः सुवीरं यन्ति वृतुपामदाभ्य १० त्वामेग्ने प्रथममायुमायवे देवा स्रकृरवन् नहुंषस्य विश्पतिम् । इळामकृरावन् मनुषस्य शासनीं पितुर्यत् पुत्रो ममेकस्य जायते ११ त्वं नौ त्रुग्ने तर्व देव पायुभिर्मुघोनौ रत्न तुन्वश्च वन्द्य । त्राता तोकस्य तर्नये गर्वाम् स्यनिमेषुं रर्ज्ञमागस्तर्व वृते १२ त्वमीग्ने यज्येवे पायुरन्तरोऽनिषुङ्गायं चतुरत्त ईध्यसे । यो रातहेन्योऽवृकाय धार्यसे कीरेश्चिन् मन्त्रं मनेसा वनोषि तम् १३ त्वमीय उरुशंसीय वाघते स्पार्हं यद् रेक्णः परमं वनोषि तत्। त्र्याधस्य चित् प्रमीतरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशौ विद्षेरः १४ त्वमीये प्रयंतदिच्णं नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वतः। स्वादुच्चा यो वसतौ स्योनुकृज् जीवयाजं यजेते सोपुमा दिवः १५ इमानेग्ने शुरिशं मीमृषो न इममध्वनि यमगीम दूरात्। \_ न्र्यापिः पिता प्रमंतिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन् मर्त्यानाम् १६ मुनुष्वदेग्ने स्रङ्गिरस्वदेङ्गिरो ययातिवत् सदेने पूर्ववच्छुचे। म्रच्छं याह्या वहा दैव्यं जनु मा सदिय बहिषि यित्तं च प्रियम् १७ एतेनां में ब्रह्मणा वावृधस्व शक्ती वा यत् ते चकृमा विदा वा ।

# उत प्र गेष्यभि वस्यौ ऋस्मान् त्सं नेः सृज सुमृत्या वार्जवत्या १८

# (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वीचं यानि चकार प्रथमानि वृजी। <u> ऋहुन्नहिमन्वपस्तेतर्द</u> प्र वृत्तरणी ऋभिनृत् पर्वतानाम् १ त्र्रहुन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टांस्मे वर्जं स्वर्यं ततत्त । वाश्रा ईव धेनवः स्यन्देमाना ग्रञ्जः समुद्रमवे जग्मुरापेः २ वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकंद्रुकेष्वपिबत् सुतस्य । न्त्रा सार्यकं मुघवदित्त वजु महेन्नेनं प्रथमुजामहीनाम् ३ यदिन्द्राहेन् पथमुजामहीना मान्मायिनामिनाः प्रोत मायाः । त्र्यात् सूर्यं जनयुन् द्यामुषासं तादीता शत्रुं न किला विवितसे ४ त्र्रहेन् वृत्रं वृत्रतरं व्यं<u>स</u> मिन्द्रो वजेग महुता व्धेने । स्कन्धिंसीव कुर्लिशेना विवृक्णाऽहिः शयत उपुपृक् पृंथिव्याः ५ अयोद्धेवं दुर्मद् आ हि जुह्ने महावीरं तुविबाधमृजीषम्। नातौरीदस्य समृतिं वधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रेशतुः ६ <u> ऋपार्दहुस्तो ऋपृतन्यदिन्द्र मास्य वज्रमधि</u> सानौ जघान । वृष्णो विधः प्रतिमानं बुभूषन् पुरुत्रा वृत्रो स्रशयद् व्यस्तः ७ नुदं न भिन्नमेमुया शयनिं मनो रुहीगा ग्रति यन्त्यापः । यार्श्चिद् वृत्रो मेहिना पुर्यतिष्ठत् तासामहिः पत्सुतःशीर्बभूव ५ नीचार्वया ग्रभवद् वृत्रपुत्रे न्द्री ग्रस्या ग्रव् वर्धर्जभार । उत्तरा सूरधरः पुत्र ग्रासीद् दानुः शये सहवेत्सा न धेनुः ६ त्र्यतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठीनां मध्ये निहितुं शरीरम्। वृत्रस्य निरायं वि चेरन्त्यापौ दीर्घं तम् स्राशियदिन्द्रेशतुः १० <u>अ</u>पां बिल्मपिहितुं यदासीद् वृत्रं जेघुन्वाँ अपु तद् वेवार ११ म्रश्चो वारौ म्रभवस्तिदिन्द्र सृके यत् त्वी प्रत्यहेन् देव एकः। त्रजेयो गा त्रजेयः शूर सोम् मवस्ति सर्तवे सप्त सिन्धून् १२ नास्मै विद्युन्न तेन्यतुः सिषेध न यां मिहुमिकरद् ध्रादुनि च।

इन्द्रेश्च यद् युयुधाते स्रहिश्चो ताप्रीभ्यो मुघवा वि जिंग्ये १३ स्रहेर्यातारं कर्मपश्य इन्द्र हृदि यत् ते ज्ञघ्नुषो भीरगच्छत्। नर्व च यन् नेवृतिं च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो स्रतेरो रजांसि १४ इन्द्री यातोऽवंसितस्य राजा शर्मस्य च शृङ्गिणो वर्जबाहुः। सेदु राजां चयति चर्षणीना मुरान् न नेमिः परि ता बंभूव १४ इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः।

तृतीयोऽध्यायः ३ । व० १-३५ । (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

एतायामोपं गव्यन्त इन्द्रंमस्माकं सु प्रमेतिं वावृधाति । <u> ग्रुना</u>मृगः कुविदादुस्य <u>रा</u>यो गवां केतं परमावर्जते नः १ उपेद्हं धेनुदामप्रतीतुं जुष्टां न श<u>्ये</u>नो व<u>सि</u>तिं पेतामि । इन्द्रं नमुस्यन्पुपमेभिरकें र्यः स्तोतृभ्यो हन्यो ग्रस्ति यामेन् २ नि सर्वसेन इष्धीरंसक्त समुर्यो गा ग्रजित यस्य वर्षि। चोष्क्रयमांग इन्द्र भूरि वामं मा पुणिर्भूरस्मदिध प्रवृद्ध ३ वधीर्हि दस्युं धनिनं घुनेनुं एकश्चरंनुपशाकेभिरिन्द्र । धनोरधि विषुराक् ते व्याया न्नयंज्वानः सनुकाः प्रेतिमीयुः ४ परी चिच्छीर्षो वेवृजुस्त इन्द्रा ऽयेज्वानो यज्वेभिः स्पर्धमानाः । प्र यद् दिवो हरिवः स्थातरुग्र निरवताँ ग्रंधमो रोदस्योः ४ त्र्ययुपुत्सन्ननवृद्यस्य सेनामयतियन्त चितयो नवीग्वाः । वृषायुधो न वर्धयो निर्रष्टाः प्रविद्धिरिन्द्रीच्चितयेन्त ग्रायन् ६ \_ त्वमेतान् रुदुतो जर्चतुश्चा योधयो रर्जस इन्द्र पारे । ग्रवदिहो दिव ग्रा दस्युमुद्या प्र सुन्वतः स्तुवतः शंसीमावः ७ चक्रागासंः परीगहं पृथिव्या हिरंगयेन मिणना शुम्भंमानाः । न हिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशौ स्रदधात् सूर्येण ५ परि यदिन्द्र रोदंसी उभे ऋब्भोजीर्महिना विश्वतः सीम्। ग्रमन्यमानाँ ग्रभि मन्यमानै र्निर्ब्रह्मभिरधमो दस्युमिन्द्र ६

न ये दिवः पृंथिव्या अन्तमापु र्न मायाभिर्धन्दां प्र्यभूवन् ।
युजं वजं वृष्भश्चेक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अदुत्तत् १०
अनुं स्वधामन्द्रमापो अस्याऽवर्धत् मध्य आ नाव्यानाम् ।
सधीचीनेन मनसा तिमन्द्र ओजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि द्यून् ११
न्यांविध्यदिलीबिशंस्य दृहळा वि शृङ्गिणमभिन्च्छुष्णमिन्द्रः ।
यावृत्तरो मघवृन् यावृदोजो वजेण शत्रुमवधीः पृतन्युम् १२
अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून् वि तिग्मेनं वृष्धभेणा पुरीऽभेत् ।
सं वजेणासृजद् वृत्रमिन्द्रः प्र स्वां मृतिमतिर्च्छाश्रंदानः १३
आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन् पावो युध्यन्तं वृष्धभं दशद्युम् ।
श्राफच्युतो रेणुनंचत् द्या मुच्छवैत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ १४
आवः शर्म वृष्धभं तुग्रचांसु न्नेत्रजेषे मेघव्र्ञ्छवित्र्यं गाम् ।
ज्योक् चिदत्रं तस्थिवांसो अक्र <u>ञ</u>्छत्रूय्तामधेरा वेदनाकः १५

# (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-८, १०-११) प्रथमाद्यष्टर्चां दशम्येकादश्योश्च जगती (६, १२) नवमीद्वादश्योश्च त्रिष्टृप् छन्दसी

तिश्चिन् नो ख्रद्धा भेवतं नवेदसा विभुर्वां यामं उत रातिरिश्चिना ।
युवोहिं युन्त्रं हिम्येव् वासंसोऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिभिः १
त्रयेः प्वयों मधुवाहेने रथे सोमंस्य वेनामनु विश्व इद् विदुः ।
त्रयेः स्कम्भासेः स्कितासं ग्रारभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिवंश्विना दिवां २
समाने ग्रहन् त्रिरंवद्यगोहना त्रिरद्य युज्ञं मधुना मिमिन्नतम् ।
त्रिर्वाजंवतीरिषों ग्रश्चिना युवं दोषा ग्रस्मभ्यंमुषसंश्च पिन्वतम् ३
तिर्वृतियातं त्रिरनुंवते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेवं शिन्नतम् ।
त्रिर्नान्द्यं वहतमश्चिना युवं त्रिः पृन्नों ग्रस्मे ग्रन्नरेव पिन्वतम् ४
त्रिर्नो रियं वहतमश्चिना युवं त्रिर्द्वताता त्रिरुतावतां धियः ।
त्रिः सौभगत्वं त्रिरुत श्रवासि नस् त्रिष्ठं वां सूरे दुहिता रुहद् रथम् ४
त्रिर्नो ग्रश्चिना दिव्यानि भेष्जा त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमुद्धः ।
ग्रोमानं श्योममंकाय सूनवे त्रिधातु शर्मं वहतं शुभस्पती ६
त्रिर्नो ग्रश्चिना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुं पृथिवीमंशायतम् ।

तिस्रो नीसत्या रथ्या परावर्त ग्रात्मेव वातः स्वसंराणि गच्छतम् ७ त्रिरेश्विना सिन्धुंभिः सप्तमातृभिस् त्रयं ग्राहावास्त्रेधा हुविष्कृतम् । तिस्रः पृंथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रचेथे द्युभिरक्तुभिर्हितम् इक्वर्रं त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य क्वर्रं त्रयो वृन्धुरो ये सनीळाः । कदा योगौ वाजिनो रासभस्य येनं यृज्ञं नीसत्योपयाथः ६ ग्रा नीसत्या गच्छतं हूयते हुवि र्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः । युवोर्हि पूर्वं सिवृतोषसो रथमृतायं चित्रं घृतवंन्तिमष्यंति १० ग्रा नीसत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयंमिश्वना । प्रायुस्तारिष्टं नी रपीस मृचतं सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवा ११ ग्रा नौ ग्रश्वना त्रिवृता रथेना ऽर्वाञ्चं रियं वहतं सुवीरम् । शृरवन्तां वामवंसे जोहवीमि वृधे चे नो भवतं वाजसातौ १२

#### (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । (१) प्रथमर्चः (पादक्रमेग) ऋग्निर्मित्रावरुगौ रात्रिः सिवता च (२-११) द्वितीयादिदशानाञ्च सिवता देवताः । (१, ६) प्रथमानवम्योर्ऋचोर्जगती (२-५, १०-११) द्वितीयादिसप्तानां दशम्येकादश्योश्च त्रिष्टप् छन्दसी

ह्वयांम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्वयांमि मित्रावर्रणाविहावंसे ।
ह्वयांमि रात्रीं जगेतो निवेशनीं ह्वयांमि देवं संवितारमूतये १
त्रा कृष्णेन रजेसा वर्तमानो निवेशयंन्चमृतं मर्त्यं च ।
हिर्गययेन सविता रथेनाऽऽदेवो यांति भुवनानि पश्येन् २ याति देवः प्रवता यात्युद्धता याति शुभाभ्यां यज्तो हरिभ्याम् । त्रा देवो यांति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता बार्धमानः ३ त्राभीवृतं कृशनिर्विश्वरूपं हिरंगयशम्यं यज्तो बृहन्तंम् । त्रास्थाद् रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दर्धानः ४ वि जनां कृयावाः शितिपादौ त्र्रुख्या एखं हिरंगयप्रउगं वहन्तः । शश्चद् विश्वः सवितुर्देव्यस्यो पस्थे विश्वा भुवनानि तस्थः ४ तिस्रो द्यावः सवितुर्द्द यस्थाँ एकां यमस्य भुवने विराषाद् । त्राणां न रथ्यम्मृताधि तस्थु दिह श्रवीतु य उ तिद्यकेतत् ६ वि स्पूर्णो स्वन्तरिद्वागयक्यद् गभीरवेपा स्रस्रुः स्नीथः ।

क्वेर्रेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कत्मां द्यां रिश्मरस्या तैतान ७ अष्टि व्येख्यत् कुकुभः पृथिव्यास् त्री धन्व योजेना सप्त सिन्धून् । हिरगयाद्यः सिवता देव आगाद् दधद्रत्त दाशुषे वायीण ६ हिरगयाणः सिवता विचेषिण रुभे द्यावीपृथिवी अन्तरीयते । अपामीवां बाधेते वेति सूर्य मिभ कृष्णेन रजेसा द्यामृंणोति ६ हिरगयहस्तो असुरः सुनीथः सुमृळीकः स्ववां यात्ववांङ । अपसेधेन् रद्यसौ यातुधाना नस्थीद् देवः प्रतिदोषं गृंगानः १० ये ते पन्थाः सिवतः पूर्व्यासौऽरेणवः सुकृता अन्तरिद्ये । तिभिनीं अद्य पृथिभिः सुगेभी रद्यां च नो अधि च ब्रूहि देव ११

# (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । (१-२०) प्रथमादिविंशत्यृचामग्निः (१३-१४) त्रयोदशीचतुर्दश्योर्यूपो वा देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

प्र वौ यहं प्रूणां विशां देवयुतीनीम्। ग्रमिं सूक्तेभिर्वचौभिरीमहे यं सीमिद्रन्य ईळीते १ जनसों ग्रग्निं देधिरे सहोव्धं हिवष्मन्तो विधेम ते। स त्वं नौ ऋद्य सुमनौ इहाविता भवा वाजैषु सन्त्य २ प्र त्वां दूतं वृंगीमहे होतारं विश्ववेदसम्। मुहस्ते सतो वि चेरन्त्युर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ३ देवासस्त्वा वर्रुणो मित्रो ग्रर्यमा सं दूतं प्रविमन्धते । विश्वं सो स्रीग्ने जयति त्वया धनं यस्ते दुदाश मर्त्यः ४ मुन्द्रो होतां गृहपंति रग्ने दूतो विशामंसि । त्वे विश्वा संगेतानि वृता ध्रुवा यानि देवा स्रकृरवत ४ त्वे इद्री सुभगै यविष्ठच विश्वमा हूयते हुविः । स त्वं नौ ग्रद्य सुमनी उतापुरं यिची देवान्तसुवीर्यो ६ तं घैमित्था नेमस्विन उपं स्वराजेमासते । होत्राभिरग्निं मनुषः समिन्धते तितिवांसो त्रति स्त्रिधः ७ घ्रन्तो वृत्रमंतरन् रोदंसी ऋप उुरु चर्याय चक्रिरे। भुवृत् करावे वृषां द्युम्नचाहुंतः क्रन्ददश्चो गविष्टिषु ५

सं सीदस्व महाँ ग्रीस शोचस्व देव्वीतीमः। वि धूममेग्ने ऋरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम् ६ यं त्वां देवासो मनेवे द्धुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन। यं करावो मेध्यतिथिर्धन्स्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः १० यमुग्निं मेध्यातिथिः कर्ग्व ईध ऋतादिधी। तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचंस् तमुग्निं वंर्धयामसि ११ रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्नै देवेष्वाप्येम् । त्वं वार्जस्य श्रुत्येस्य राजिस स नौ मृळ मृहाँ ग्रेसि १२ ऊर्ध्व ऊ षु र्ण ऊतये तिष्ठा देवो न संविता। ऊर्ध्वो वार्जस्य सनिता यदुञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्नयामहे १३ ऊर्ध्वो नेः पाह्यंहैसो नि केतुना विश्वं सम्त्रिर्णं दह। कृधी ने कुर्ध्वाञ्चरथीय जीवसे विदा देवेषु नो दुर्वः १४ \_ पाहि नौ स्रग्ने रत्तर्सः पाहि धूर्तेररियाः। पाहि रीषेत उत वा जिघासतो बृहद्भानो यविष्ठच १५ घुनेव विष्वग्वि जह्मरीव्यास् तपुर्जम्भ यो ग्रीस्मधुक् । यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तभि मां नः स रिप्रीशत १६ श्रुग्निर्वने स्वीर्य मुग्निः करविष् सौभेगम्। त्रुग्निः प्रार्वन् <u>मित्रोत मेध्यतिथि मृ</u>ग्निः साता उपस्तुतम् १७ <u> ऋ</u>ग्निनौ तुर्व<u>शं</u> यदुं प<u>रा</u>वते <u>उ</u>ग्रादेवं हवामहे । <u>अ</u>ग्निनेयुन्नवेवास्त्वं बृहद्रेथं तुर्वी<u>तिं</u> दस्येवे सर्हः १८ नि त्वामीमे मनुर्दधे ज्योतिर्जनीय शश्वेते । दीदेथ करावे ऋतजीत उच्चितो यं नेमुस्यन्ति कृष्टयेः १६ त्वेषासौ स्रुग्नेरमेवन्तो स्रुर्चयौ भीमासो न प्रतीतये। <u>रच</u>्चस्विनः सद्मिद् योतुमार्व<u>तो</u> वि<u>श्</u>वं समृत्रिर्णं दह २०

(३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव त्रमृषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

क्रीळं वः शर्धो मारुत मनुर्वार्गं रथेशुभम् । करावां ऋभि प्र गायत १ ये पृषतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरञ्जिभिः । स्रजीयन्त स्वभीनवः २ इहेर्व शृग्व एषां कशा हस्तेषु यद् वदीन् । नि यामिश्चित्रमृञ्जते ३ प्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्युमाय शृष्मिर्णे । देवन् ब्रह्म गायत ४ प्र शंसा गोष्वप्नयं क्रीळं यच्छर्धो मारुतम् । जम्भे रसस्य वावृधे ४ को वो विष्ठृ ग्रा नरो दिवश्च गमर्श्च धूतयः । यत् सीमन्तं न धूनुथ ६ नि वो यामीय मानुषो दुध उग्रायं मृन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरिः ७ येषामज्मेषु पृथ्विवी जुंजुर्वा इंव विश्पतिः । भिया यामेषु रेजते ६ स्थिरं हि जानेमेषां वयो मातुनिरतवे । यत् सीमनुं द्विता शर्वः ६ उदु त्ये सूनवो गिरः काष्टा ग्रज्मेष्वत्त । वाश्रा ग्रमिज्ञु यातेवे १० त्यं चिद् घा दीर्घं पृथुं मिहो नपतिममृध्रम् । प्र च्यावयन्ति यामिभः ११ मरुतो यद्धं वो बलं जनां ग्रचुच्यवीतन । गिरीरंचुच्यवीतन १२ यद्ध यान्ति मुख्तः सं हं ब्रुव्तेऽध्वन्ना । शृणोति कश्चिदेषाम् १३ प्र यात् शीभमाशुभः सन्ति कर्यवेषु वो दुवः । तत्रो षु मादयाध्वे १४ ग्रस्ति हि ष्मा मदीय वः स्मिसे ष्मा व्यमेषाम् । विश्वं चिदायुंर्जीवसे १४ ग्रस्ति हि ष्मा मदीय वः स्मिसे ष्मा व्यमेषाम् । विश्वं चिदायुंर्जीवसे १४

# (३८) स्रष्टात्रिंशं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

कद्धं नूनं कंधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः । दुधिध्वे वृंक्तबर्हिषः १ क्वं नूनं कद् वो ग्रर्थं गन्ता दिवो न पृंथिव्याः । क्वं वो गावो न रंगयन्ति २ क्वं वः सुम्ना नव्यांसि मर्ह्तः क्वं सुविता । क्वोर्डे विश्वांनि सौभंगा ३ यद् यूयं पृंश्निमात्रो मर्तासः स्यातंन । स्तोता वो ग्रमृतंः स्यात् ४ मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः । पृथा यमस्यं गादुपं ५ मो षु गः परीपरा निर्मृतिर्दुर्हगा वधीत् । पृदीष्ट तृष्ण्या सह ६ सत्यं त्वेषा ग्रमंवन्तो धन्वंश्चिदा रृद्रियांसः । मिर्हं कृगवन्त्यवाताम् ७ वाश्रेवं विद्युन्मिमाति वृत्सं न माता सिषक्ति । यदेषां वृष्टिरसीर्ज ६ स्वतां चित् तमः कृगवन्ति पूर्जन्येनोदवाहेनं । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ६ ग्रधं स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्य पार्थिवम् । ग्रर्रेजन्त प्र मानुषाः १० मर्हतो वीळपाणिभिश् चित्रा रोधंस्वतीरन् । यातेमस्वंद्रयामिभः ११ स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा ग्रश्वांस एषाम् । सुसंस्कृता ग्रभीशीवः १२ ग्रच्छां वदा तनां गिरा जराये ब्रह्मणस्पतिम् । ग्रिगं मित्रं न दर्श्वतम् १३

मिमीहि श्लोकेमास्यै पूर्जन्ये इव ततनः । गाये गायत्रमुक्थ्येम् १४ वन्देस्व मारुतं गुणं त्वेषं पेनुस्युमुर्किर्णम् । ऋस्मे वृद्धा स्रेसि<u>न्</u>नह १४

#### (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः करावः त्रृषिः । मरुतो देवताः । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

प्र यदित्था परावर्तः शोचिर्न मानुमस्येथ । कस्य क्रत्वी मरुतः कस्य वर्षसा कं यीथ कं ही धूतयः १ स्थिरा वेः सन्त्वायुंधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कर्भे। युष्माकंमस्तु तर्विषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः २ वि योथन वृनिनेः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम् ३ नुहि वः शत्रुंविंविदे ग्रधि द्यवि न भूम्यां रिशादसः । युष्माकेमस्तु तर्विषी तनी युजा रुद्रीसो नू चिदाधृषे ४ \_ प्र वैपयन्ति पर्वतान् वि विञ्चन्ति वनुस्पतीन् । प्रो ग्रारत मरुतो दुर्मदो इव देवासः सर्वया विशा ४ उपो रथेषु पृषंतीरयुग्ध्वं प्रष्टिर्वहति रोहितः । त्रा वो यामीय पृथिवी चिंदश्रो दबीभयन्त मानुषाः ६ त्र्या वो मुच्न तर्नायु कं रु<u>द्रा</u> त्रवो वृशीमहे। गन्तां नूनं नोऽवंसा यथां पुरे तथा करावांय बिभ्युषे ७ युष्मेषितो मरुतो मर्त्यैषित स्रा यो नो स्रभ्व ईषेते। \_ वि तं युयो<u>त</u> शर्वसा व्योजसा वि युष्माकांभिरूतिभिः ५ <del>श्रसम्</del> हि प्रयज्यवः करावं दुद प्रचेतसः । ग्रसमिभिर्मरुत ग्रा ने ऊतिभि र्गन्ती वृष्टिं न विद्युतेः ६ त्र<u>साम्योजौ बिभृथा सुदान</u>्वोऽस<u>मि</u> धूतयः शर्वः । ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सृजत द्विषम् १०

# (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-८) म्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव मृषिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः उत्तिष्ठ ब्रह्मग्रस्पते देवयन्तरत्वेमहे । उप प्र येन्तु मुरुतेः सुदानेव इन्द्रे प्राशूर्भवा सची १ त्वामिद्धि संहसस्पुत्र मर्त्यं उपब्रूते धर्ने हिते। सुवीर्यं मरुत ग्रा स्वश्च्यं दधीत यो व ग्राचुके २ न्न ग्रच्छा वीरं नयें पङ्किराधसं देवा यज्ञं नेयन्तु नः ३ यो वाघते ददाति सूनरं वसु स धते ग्रिचिति श्रवीः । तस्मा इळा सुवीरामा येजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसेम् ४ प्र नूनं ब्रह्म<u>ेण</u>स्पति र्मन्त्रं वदत्युक्थ्येम् । यस्मिनिन्द्रो वर्रुणो मित्रो स्रर्यमा देवा स्रोकांसि चक्रिरे ४ तिमद् वीचेमा विदर्थेषु शंभुवं मन्त्रं देवा अनेहसंम्। इमां च वार्च प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद् वामा वौ ग्रश्नवत् ६ \_ को देवयन्तमश्नवज् जनं को वृक्तबेर्हिषम्। प्रप्र दाश्वान् पस्त्याभिरस्थिता उन्तर्वावत् चर्यं दधे ७ उप चत्रं पृञ्जीत हन्ति राजिभि भ्ये चित् सुचितिं देधे। नास्यं वृर्ता न तर्तेता महाधने नाभें ग्रस्ति वृज्जिणः ५

# (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कगव ऋषिः । (१-३, ७-६) प्रथमान्तिमतृचयोर्वरुणमित्रार्यमणः (४-६) द्वितीयतृचस्य चादित्या देवताः । गायत्री छन्दः

यं रचित् प्रचैतसो वर्रणो मित्रो श्रियंमा। नू चित् स देभ्यते जर्नः १ यं बाहुतेव पिप्रिति पान्ति मर्त्यं रिषः। ग्रिरिष्टः सर्वं एधते २ वि दुर्गा वि द्विषंः पुरो प्रन्ति राजान एषाम्। नयन्ति दुरिता तिरः ३ सुगः पन्थां ग्रन्चर ग्रादित्यास ऋतं यते। नात्रांवखादो ग्रेस्ति वः ४ यं युज्ञं नयंथा नर् ग्रादित्या ऋजुनां पथा। प्रवः स धीतये नशत् प्रस रत्वं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मनां। ग्रच्छां गच्छत्यस्तृतः ६ कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः। मिह् प्सरो वर्रणस्य ७ मा वो प्रन्तं मा शर्पन्तं प्रति वोचे देव्यन्तम्। सुम्नेरिद् व ग्रा विवासे ६ चतुरिश्चद् दर्दमानाद् बिभीयादा निधातोः। न दुरुक्तायं स्पृहयेत् ६

#### (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः सं पूष्व ध्वेनस्तिर् व्यंहौ विमुचो नपात् । सद्म्वां देव प्र र्णस्पुरः १ यो नेः पूषन् घो वृकौ दुःशेव ऋादिदेशति । ऋपं स्म तं पृथो जेहि २ ऋपं त्यं परिपुन्थिनं मुषीवार्णं हुरश्चितम् । दूरमिधं स्नुतेरेज ३ त्वं तस्यं द्वयाविनोऽघशंसस्य कस्यं चित् । पदाभि तिष्ठ तपुंषिम् ४ ऋग तत् ते दस्त्र मन्तुमः पूषन्ववो वृगीमहे । येने पितृनचौदयः ४ ऋधां नो विश्वसौभग् हिरंगयवाशीमत्तम । धनीनि सुषणां कृधि ६ ऋति नः सश्चतो नय सुगा नेः सुपर्था कृग्णु । पूर्षिन्नह ऋतुं विदः ७ ऋभि सूयवेसं नय न नेवज्वारो ऋध्वेन । पूर्षिन्नह ऋतुं विदः ६ श्राग्धि पूर्षि प्र यंसि च शिश्मीह प्रास्युदर्यम् । पूर्षिन्नह ऋतुं विदः ६ न पूषणं मेथामिस सूक्तेर्भि गृंगीमिस । वसूनि दस्ममीमहे १०

### (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । (१-२, ४-६) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादितृचस्य च रुद्रः (३) तृतीयाया रुद्रो मित्रावरुणौ च (७-६) सप्तम्यादितृचस्य च सोमो देवताः । (१-५) प्रथमाद्यष्टर्चां गायत्री (६) नवम्याश्चानुष्टृप् छन्दसी

कद् रुद्राय प्रचेतसे मीह्रुष्टमाय तर्व्यसे । वोचेम् शंतमं हृदे १
यथां नो स्रदितिः कर्त् पश्चे नृभ्यो यथा गर्वे । यथां तोकायं रुद्रियम् २
यथां नो मित्रो वर्रुणो यथां रुद्रश्चिकैति । यथा विश्वे स्रजोषंसः ३
गाथपितं मेधपितं रुद्रं जलाषभेषजम् । तच्छंयोः सुम्रमीमहे ४
यः शक्र ईव सूर्यो हिर्र्णयमिव रोचेते । श्रेष्ठो देवानां वर्सुः ५
शं नैः कर्त्यवेते सुगं मेषायं मेष्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गर्वे ६
स्रस्मे सोम् श्रियमधि नि धेहि शतस्यं नृणाम् । महि श्रवंस्तुविनृम्णम् ७
मा नैः सोमपरिबाधो मार्यातयो जुहुरन्त । स्रा नै इन्दो वाजे भज ६
यास्तै प्रजा स्रमृतस्य परिस्मन् धामंत्रृतस्यं ।
मूर्धा नाभां सोम वेन स्राभूषंन्तीः सोम वेदः ६

### (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रकगव त्रृषिः । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्त्र्य्वचोरिग्नरिश्वनावुषाश्च (३-१४) तृतीयादिद्वादशानाञ्चाग्निर्देवताः । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

<u> ग्रमे</u> विवस्वदुषसंश् <u>चि</u>त्रं राधौ ग्रमर्त्य । त्र्या <u>दाशुषे जातवेदो वहा</u> त्व<u>म</u>द्या देवाँ उषुर्बुधेः १ जुष्टो हि दूतो ऋसि हञ्यवाहुनोऽग्ने रथीरेध्वराणीम् । सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्य मुस्मे धेहि श्रवी बृहत् २ त्रुद्या दूतं वृंगीमहे वस्मुम्गाः पुरुप्रियम्। धूमकेतुं भात्रीजीकं व्युष्टिषु यज्ञानीमध्वरश्रियम् ३ श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वीहृतं जुष्टं जनीय दाश्षे । देवाँ स्रच्छा यातेवे जातवेदस मुग्निमीळे व्युष्टिष् ४ स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । त्रुग्ने त्रातारममृतं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ५ सुशंसौ बोधि गृ<u>ग</u>ाते येविष्ठ<u>च</u> मध्जिह्नः स्वाहितः । \_ प्रस्केरवस्य प्रतिरन्नायुर्जीवसे नमुस्या दैव्यं जर्नम् ६ होतारं विश्ववैदसं सं हि त्वा विशे इन्धर्ते। स ग्रा वंह पुरुहूत प्रचेतुसोऽग्ने देवाँ इह द्रवत् ७ सवितारमुषसमिश्विना भर्ग मुग्निं व्यृष्टिषु चर्पः । करविसस्त्वा सुतसीमास इन्धते हव्यवाहे स्वध्वर ५ पतिर्ह्यध्वराणा मग्ने दूतो विशामसि । उषर्बुध स्रा वह सोमिपीतये देवाँ स्रुद्ध स्वर्द्शः ६ त्र्रमे पूर्वा त्रन्षसी विभावसी दीदेर्थ विश्वदेर्शतः । त्रसि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि युज्ञेषु मानुषः नि त्वी युज्ञस्य सार्धेन मग्ने होतीरमृत्विजीम् । मुनुष्वद् देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममेर्त्यम् ११ यद् देवानां मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दूत्यम् । सिन्धौरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेभ्रजिन्ते ग्रुर्चर्यः १२ श्रुधि श्रुंत्कर्ण् वहि<u>भि र</u>्देवैरेग्ने स्याविभः । \_ स्रा सीदन्त् बृर्हिषि <u>मित्रो</u> स्र<u>र्य</u>मा प्रीतुर्यावाणो स्रध्<u>व</u>रम् १३ शृगवन्तु स्तोमं मुरुतः सुदानेवोऽग्नि<u>जि</u>ह्ना त्रृं<u>ता</u>वृधेः । पिबेतु सोम्ं वर्रुणो धृतवेतोऽश्विभ्यामुषसा सजूः १४

#### (४४) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कगव त्रृषिः । (१-६, १०) प्रथमादिनवर्चां दशम्याः पूर्वार्धस्य चाग्निः (१०) दशम्या उत्तरार्धस्य च देवा देवताः । स्रनुष्टुप् छन्दः

त्वमेग्ने वस्रीरह रुद्राँ ग्रीदित्याँ उत । यजी स्वध्वरं जनुं मनुजातं घृतुपूर्वम् १ श्रृष्टीवानो हि दाश्षे देवा ग्रेग्ने विचेतसः। तान् रौहिदश्व गिर्वणस् त्रयेस्त्रिंशतुमा वह २ प्रियमेधवदंत्रिवज् जातंवेदो विरूपवत्। म्रङ्गिरस्वन्महिवत प्रस्करावस्य श्रुधी हर्वम् ३ महिकेरव ऊतर्ये प्रियमेधा ग्रह्षत । राजन्तमध्वराण् मुग्निं शक्रेर्ण शोचिषा ४ घृताहवन सन्त्ये मा उ षु श्रुधी गिरः। याभिः करावस्य सूनवो हवुन्तेऽवसे त्वा ४ त्वां चित्रश्रवस्तम् हर्वन्ते विद्यु जन्तर्वः । शोचिष्केशं पुरुप्रिया ऽग्ने हुव्याय वोहळेवे ६ नि त्वा होतौरमृत्विजै दिधिरे वैसुवित्तैमम्। श्रुत्कर्णं सप्रथेस्तम्ं विप्रा ग्रमे दिविष्टिष् ७ त्र्या त्वा विप्रां त्रचुच्यवुः सुतसौमा त्र्र्यभि प्रयः। बृहद् भा बिभ्रतो हुवि रग्ने मर्ताय दाशुर्षे ५ \_ प्रातुर्याव्याः सहस्कृत सोमुपेयाय सन्त्य । इहाद्य दैव्यं जर्न बुर्हिरा सदिया वसो ६ \_ स्रर्वाञ्चं दैव्यं जनु मग्ने यद्दव सहूतिभिः । श्रयं सोर्मः सुदानवुस् तं पति तिरो श्रीह्रयम् १०

(४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कार्यवः प्रस्करव ऋषिः । ऋश्विनौ देवते ।

#### गायत्री छन्दः

पूषो उषा त्रपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामिश्वना बृहत् १ या दस्त्रा सिन्धुंमातरा मनोतरा रयीणाम् । धिया देवा वसुविदा २ वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामिधं विष्टिपं । यद् वां रथी विभिष्पतात् ३ हिवषां जारो त्र्र्या पिपिर्ति पपुरिर्नरा । पिता कुटस्य चर्षाणः ४ स्रादारो वां मतीनां नासंत्या मतवचसा । पातं सोमस्य धृष्णुया ४ या नः पीपरदिश्वना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रीसाथामिषम् ६ स्रा नौ नावा मेतीनां यातं पाराय गन्तवे । युञ्जाथोमिश्वना रथेम् ७ स्रार्यते वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूंनां रथेः । धिया युयुज्ज इन्देवः ६ दिवस्करवास इन्देवो वसु सिन्धूंनां पदे । स्वं वृत्विं कुहं धित्सथः ६ स्र्र्यूंदु भा उ स्रंशवे हिरंग्यं प्रति सूर्यः । व्यंख्यज्जिह्नयासितः १० स्र्र्यूंदु पारमेतेवे पन्थां स्रृतस्य साधुया । स्रदेशि वि स्त्रुतिर्द्वः ११ तत्तदिद्शिनोरवो जरिता प्रति भूषित । मदे सोमस्य पिप्रतोः १२ वावसाना विवस्विति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुष्वच्छंभू स्रा गंतम् १३ युवोष्ट्षा स्रनु श्रियं परिज्मनोष्ट्रपाचरत् । स्र्रात वनथो स्रृत्तिः १४ उभा पिवतमिश्वनो भा नः शर्म यच्छतम् । स्रविद्रियाभिक्तिभिः १४

चतुर्थोऽध्यायः ४ । व० १-२६ । (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रस्कराव ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

श्रयं वां मध्रमत्तमः सुतः सोमं त्रृतावृधा । तमंश्विना पिबतं तिरोग्रीह्नयं धत्तं रत्नीनि दाशुषे १ त्रिवृन्धुरेणं त्रिवृतां सुपेशंसा रथेना यातमश्विना । कर्गवासो वां ब्रह्मं कृगवन्त्यध्वरे तेषां सु शृंगुतं हर्वम् २ ग्रिश्विना मध्रमत्तमं पातं सोमंमृतावृधा । ग्रथाद्य देस्ता वसु बिश्वेता रथे दाश्वांसमुपं गच्छतम् ३ त्रिष्धस्थे ब्रहिषि विश्ववेदसा मध्वां युज्ञं मिमिन्नतम् । कर्गवासो वां सुतसोमा श्रभिद्यंवो युवां हेवन्ते ग्रश्विना ४ याभिः करवंमभिष्टिभिः प्रावंतं युवमिश्वना ।
ताभिः ष्वर्रुस्माँ स्रवतं शुभस्पती पातं सोमेमृतावृधा द्र
सुदासे दस्ता वसु बिश्रता रथे पृत्तो वहतमिश्वना ।
रियं सेमुद्रादुत वो दिवस्पय स्मे धेत्तं पुरुस्पृहेम् ६
यन्नीसत्या परावित यद् वा स्थो ग्रिधि तुर्वशे ।
ग्रतो रथेन सुवृतां न ग्रा गतं साकं सूर्यस्य रिश्मिभः ७
ग्रवाञ्चा वां सप्तयोऽध्वरिश्रयो वहन्तु सव्नेदुपं ।
इषं पृञ्चन्तां सुकृते सुदानेव ग्रा बहिः सीदतं नरा ६
तेने नासत्या गतं रथेन सूर्यत्वचा ।
येन शर्श्वदूहर्थुर्दाशुषे वसु मध्वः सोमेस्य पीतये ६
उक्थेभिर्वागवंसे पुरुवसू ग्रुवेश्च नि ह्नयामहे ।
शश्वत् करवानां सदिस प्रिये हि कं सोमें प्पर्थुरिश्वना १०

## (४८) अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कगव त्रृषिः । उषा देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

सह वामेने न उषो व्यंच्छा दुहितर्दिवः।
सह द्युम्नेने बृहुता विभाविर राया देवि दास्वेती १
प्रश्नीवतीर्गोमेतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवन्त वस्तेवे।
उदीरय प्रति मा सूनृती उष्ण् चोद राधौ मुघोनीम् २
उवासोषा उच्छाञ्च नु देवी जीरा रथीनाम्।
ये ग्रस्या ग्राचरेणेषु दिध्रिरे संमुद्रे न श्रेवस्यवेः ३
उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनी दानार्य सूरयेः।
ग्रत्राहु तत् कर्गवे एषां कर्गवंतमो नामं गृणाति नृणाम् ४
ग्रा घा योषेव सूनर्युषा योति प्रभुञ्जती।
जरयन्ती वृजनं पद्धदीयत् उत्पत्तियति पृच्चिर्णः ५
वि या सृजति समेनं व्यर्थर्थिनः पुदं न वेत्योदंती।
वयो निकष्टे पृप्तिवांसे ग्रासते व्यंष्टी वाजिनीवित ६
एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदयेनादिधं।
श्रतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि योत्यिभ मानुषान् ७

विश्वमस्या नानाम् चर्चसे जगुज् ज्योतिष्कृगोति सूनरी । त्रप देषो मुघोनी दु<u>हिता दिव उषा उच्छ</u>दप स्निर्धः ५ उषु स्रा भीहि भानुना चन्द्रेर्ग दुहितर्दिवः । त्र्यावहन्ती भूर्यसमभ्यं सौभंगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ६ विश्वस्य हि प्रार्गनुं जीवनुं त्वे वि यदुच्छिसि सूनिर । सा नो रथेन बृहुता विभावरि श्रुधि चित्रामधे हर्वम् १० उषो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने । तेना वेह सुकृतों ऋध्वराँ उप ये त्वां गृणन्ति वह्नयः ११ विश्वनि देवाँ ग्रा वेहु सोमेपीतयेऽन्तरिचादुषुस्त्वम् । सास्मास् धा गोम्दश्वविदुक्थ्यर् मुष्ो वार्जं सुवीर्यम् १२ यस्या रुशन्तो ऋर्चयः प्रति भुद्रा ऋरृं चत । सा नौ रियं विश्ववारं सुपेशीस मुषा देदात् सुग्म्यम् १३ ये चिद्धि त्वामृषयः पूर्वं ऊतये जुहूरेऽवसे महि। सा नः स्तोमाँ स्रभि गृंगीहि राधसो षः शक्रेग शोचिषा १४ उषो यद्द्य भानुना वि द्वारीवृशको दिवः। प्र नौ यच्छतादवृकं पृथु च्छ्रिंः प्र देवि गोमंतीरिषंः १५ सं नौ राया बृहता विश्वपेशसा मिमिन्नवा समिळािभरा। सं द्युमेन विश्वतुरीषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति १६

(४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋ्यचस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कगव ऋषिः । उषा देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

उषो भुद्रेभिरा गीह दिवश्चिद् रोचनादिधि। वहिन्त्वरूगप्सेव उपे त्वा सोमिनौ गृहम् १ सुपेशीसं सुखं रथं यम्ध्यस्थी उष्टस्त्वम्। तेनौ सुश्रवसं जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः २ वयश्चित् ते पत्तित्रगौ द्विपञ्चतुष्पदर्जुनि। उषः प्रारेन्नृतूँरनुं दिवो ग्रन्तैभ्यस्परि ३ व्युच्छन्ती हि रिश्मिभि विश्वेमाभासि रोचनम्। तां त्वामुंषर्वसूयवौ गीभिः करावौ ग्रहूषत ४

#### (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कन्व त्रमृषिः । सूर्यो देवता । (१-

ह) प्रथमादिनवर्चां गायत्री (१०-१३) दशम्यादिचतसृगाञ्चानुष्टृप् छन्दसी उदु त्यं जातवैदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वीय सूर्यम् १ त्रुप त्ये तायवी यथा नत्त्रिता यन्त्यक्तभिः । सूरीय विश्वचेत्तसे २ ग्रदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ ग्रनुं । भ्राजन्तो ग्रग्नयौ यथा ३ तरिगिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य। विश्वमा भीसि रोचनम् ४ प्रत्यङ् देवानां विशेः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषान् । प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे ४ येनो पावक चर्चसा भुरएयन्तं जनाँ ग्रन्। त्वं वेरुग पश्येसि ६ वि द्यामैषि रजस्पृथ्व हा मिमानो ऋक्तुभिः । पश्यञ्जन्मानि सूर्य ७ सप्त त्वा हरितो रथे वहीन्त देव सूर्य। शोचिष्केशं विचन्नण ५ त्रयुक्त सप्त शन्ध्युवः सूरो रथस्य नुप्तर्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ६ उद् वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्य मगेन्म ज्योतिरुत्तमम् १० उद्यन्नद्य मित्रमह स्रारोहनूत्तरां दिवंम् । हृद्रोगं मम सूर्य हरिमार्गं च नाशय ११ -शुकेषु मे हरिमार्ग रोपुगाकसि दध्मसि । ग्रथी हारिद्ववेषु मे हरिमाणुं नि देध्मसि १२ उदंगाद्यमद्वित्यो विश्वेनु सहसा सह । द्विषन्तं मह्यं रन्धयुन् मो स्रृहं द्विषते रेधम् १३

# (५१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती (१४-१४) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मिय मिन्द्रं गीर्भिर्मदता वस्वौ अर्ण्वम् । यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठमृभि विप्रमर्चत १ अभीमेवन्वन्तस्वभिष्टिमूतयौऽन्तरिच्नप्रां तिविषीभिरावृतम् । इन्द्रं दर्चास ऋभवौ मद्च्युतं शतक्रेतुं जर्वनी सूनृतार्रुहत् २ त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपो तात्रये शतदुरेषु गातुवित् । ससेने चिद् विमुदायविहो वस्वा जावद्रिं वावसानस्य नुर्तयन् ३

त्वम्पामिप्धानिवृशोरपा ऽधीरयः पर्वते दानुमुद् वस् । वृत्रं यदिन्द्र शवसावधीरिह मादित् सूर्यं दिव्यारीहयो दृशे ४ \_ त्वं मायाभिरपे मायिनौऽधमः स्वधाभिर्ये ग्र<u>िध</u> श<u>ुप्तावर्ज</u>ुह्नत । त्वं पिप्रौर्नृमगाः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वीनं दस्युहत्येष्वाविथ ४ त्वं कुत्सं शुष्णुहत्येष्वाविथा ऽरेन्धयोऽतिथिग्वाय शम्बेरम्। मुहान्तं चिदर्बुदं नि क्रमीः पुदा सुनादेव देस्युहत्याय जिज्ञषे ६ त्वे विश्वा तर्विषी सध्यचिग्घता तवु रार्घः सोमपीथाये हर्षते । तव् वर्जश्चिकिते बाह्बोर्हितो वृश्चा शत्रोरव् विश्वानि वृष्णयी ७ वि जीनीह्यार्यान् ये च दस्यवो बृहिष्मते रन्धया शासदवृतान् । शाकी भव यर्जमानस्य चोदिता विश्वेत् ता ते सधमादेषु चाकन ५ त्र्यनुवताय रन्धयुन्नपेवता <u>नाभूभि</u>रिन्द्रेः <u>श्न</u>थयुन्ननाभुवः । वृद्धस्यं चिद् वर्धतो द्यामिनं चतः स्तर्वानो वृम्रो वि जेघान संदिर्हः ६ \_ त<u>च</u>द् यत ते उुशना सहेसा सहो वि रोर्दसी मुज्मनी बाधते शर्वः । त्रा त्<u>वा</u> वार्तस्य नृमगो म<u>नोयुज</u> त्रा पूर्यमागमवहन्नभि श्रवेः १० मन्दिष्टु यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रौ वुङ्कू वेङ्कुतराधि तिष्ठति । उग्रो युयिं निरपः स्रोतंसासृजद् वि शुष्णंस्य दृंहिता ऐरयुत् पुरः ११ त्रा स्<u>मा</u> रथे वृष्पारोषु तिष्ठसि शार्<u>या</u>तस्य प्रभृता येषु मन्देसे । इन्द्र यथा सुतसीमेषु चाकनीऽनुर्वागुं श्लोकुमा रीहर्से दिवि १२ त्र्रदेदा त्रर्भामहुते वेचस्यवे कत्तीवेते वृचयामिन्द्र स्न्वते । मेनभिवो वृष्णश्वस्य सुक्रतो विश्वेत् ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या १३ इन्द्रौ स्रश्रायि सुध्यौ निरेके पुजेषु स्तोमो दुर्यो न यूर्पः । <u> श्रश्चयुर्ग</u>व्यू र<u>थयुर्वसूय</u> रिन्द्र इ<u>द्रा</u>यः चीयति प्रयुन्ता १४ इदं नमी वृष्भार्य स्वराजे सत्यशिष्माय तुवसैऽवाचि । \_ श्रुस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववी<u>राः</u> स्मत् सूरिभिस्तव शर्मन्त्स्याम १५

### (५२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१२, १४) प्रथमादिद्वादशर्चां चतुर्दश्याश्च जगती (१३, १५) त्रयोदशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्यं सु मेषं महया स्वर्विदं शतं यस्यं सुभ्वः साकमीरते । ग्रत्यं न वार्जं हवनुस्यदं रथा मेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः १ स पर्वतो न धरुगेष्वच्युंतः सहस्रमूतिस्तर्विषीषु वावृधे। इन्द्रो यद् वृत्रमवंधीन्नदीवृतं मुब्जन्नर्गांसि जर्हषाणो ग्रन्धंसा २ स हि दूरो दूरिषु वव ऊर्धनि चन्द्रबुधो मद्विद्धो मनीषिभिः। इन्द्रं तमेह्ने स्वपुस्ययो धिया मंहिष्ठारातिं स हि पप्रिरन्धंसः ३ त्र्या यं पृगन्ति <u>दि</u>वि सद्मेबर्हिषः समुद्रं न सुभ्वर्रुः स्वा <u>त्र</u>्यभिष्टयः । तं वृत्रहत्ये अनुं तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अहुंतप्सवः ४ ग्रभि स्ववृंष्टिं मदे ग्रस्य युध्यतो रुघ्वीरिव प्रवृणे संस्रुरूतयः । इन्<u>द्रो</u> यद् वृजी धृषमा<u>ंगो</u> स्रन्धंसा भिनद् वृलस्यं परिधींरिव त्रितः ४ परी घृगा चेरति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रजेसो बुध्नमाशेयत्। वृत्रस्य यत् प्रवृशे दुर्गृभिश्वनो निजघन्थ हन्वौरिन्द्र तन्यतुम् ६ \_ ह्रदं न हि त्वौ न्यृषन्त्यूर्मयो ब्रह्मौगीन्द्र तव् या<u>नि</u> वर्धना । -त्वष्टां चित् ते युज्यं वावृधे शर्व स्तृत<u>च</u> वर्जम्भिर्भूत्योजसम् ७ जघुन्वाँ उ हरिभिः संभृतक्रत विन्द्रं वृत्रं मनुषे गातुयन्नपः । त्र्यंच्छथा बाह्नोर्वर्जमायुस मधारयो दिव्या सूर्यं दृशे **५** बृहत् स्वर्श्चन्द्रममेवुद् यदुक्थ्यर् मकृरवत भियसा रोहेगां दिवः । \_ यन्मानुषप्रधना इन्द्रेमूतयः स्वेर्नृषाचौ मुरुतोऽमेदुन्ननुं ६ द्यौश्चिदस्यामेवाँ ग्रहेः स्वना दयौयवीद् भियसा वर्ज इन्द्र ते। वृत्रस्य यद् वृद्धधानस्य रोदसी मदै सुतस्य शवसाभिनुच्छिरः १० \_ यदिन्न्विन्द्र पृ<u>थि</u>वी दर्शभु<u>जि</u> रह<u>ीनि</u> विश्वी <u>त</u>तर्नन्त कृष्टयेः । त्र्यत्राहं ते मघवृन् विश्रुं<u>तं</u> स<u>हो</u> द्यामनु शर्वसा बुर्हणां भुवत् ११ त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा ग्रवंसे धृषन्मनः । चकुषे भूमि प्रतिमानुमोर्जसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम् १२ त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहुतः पर्तिर्भूः । विश्वमाप्री ग्रुन्तरित्तं महित्वा सत्यमुद्धा नर्किरन्यस्त्वावीन् १३ न यस्य द्यावापृथिवी ग्रनु व्यचो न सिन्धेवो रजसो ग्रन्तमानुशः । नोत स्ववृंष्टिं मदे ग्रस्य युध्यंत एको ग्रन्यचेकृषे विश्वमानुषक र त्र्यार्चन्नत्रं मुरुतः सस्मि<u>ना</u>जौ विश्वे देवासौ त्रमद्वनुं त्वा । वृत्रस्य यद् भृष्टिमता वधेन नि त्विमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थे १४

### (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सव्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती (१०-११) दशम्येकादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी न्यू र्षु वाचं प्रमुहे भरामहे गिर इन्द्रीय सदीने विवस्वतः । न् चिद्धि रतं सस्तामिवाविद्व दुष्टतिद्रविगोदेषु शस्यते १ दुरो ग्रश्वस्य दुर ईन्द्र गोरेसि दुरो यवस्य वस्न इनस्पतिः । <u>शिचानुरः प्रदिवो</u> स्रकामकर्शनः सखा सर्खिभ्यस्त<u>मि</u>दं गृंगीमसि २ शचीव इन्द्र पुरुकृद् द्युमत्तम् तवेदिदम्भितश्चेकिते वस् । ग्रतः संगृभ्याभिभृत ग्रा भेर मा त्वायतो जेरितः कार्ममूनयीः ३ एभिर्द्धभिः सुमना एभिरिन्द्भि निरुन्धानो ग्रमितं गोभिरश्विना । इन्द्रे<u>ग</u> दस्यं <u>द</u>रय<u>न्त</u> इन्द्रिभ र्युतद्वेषसः सिम्षा रभेमहि ४ सिमन्द्र राया सिम्षा रेभेमहि सं वाजैभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युंभिः । सं देव्या प्रमत्या वीरशप्मया गोत्रप्रयाश्वीवत्या रभेमहि ५ ते त्वा मदौ ग्रमदुन् तानि वृष्णया ते सोमौसो वृत्रुहत्येषु सत्पते। यत् कारवे दर्श वृत्रारायप्रति बहिष्मते नि सहस्रांशि बहियः ६ युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं सिमदं हंस्योजेसा । \_ नम्या यदिन्द्र सरूयां परावर्ति निब्र्हयो नर्मुचिं नार्म मायिनेम् ७ त्वं करेञ्जमुत पुर्णयं वधी स्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्त्तनी। त्वं शता वङ्गदस्याभिनृत् पुरौऽनानुदः परिषूता ऋृजिश्वना ५ त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विर्दशा ऽबन्धुनि सुश्रवसोपजग्मुषः । षृष्टिं सहस्रो नवतिं नवे श्रुतो नि चक्रेण रथ्यो दुष्पदीवृणक् ६ त्वमीविथ सुश्रवेसं तवोतिभि स्तव त्रामीभरिन्द्रं तूर्वयागम् । त्वमस्मै कुत्समितिथिग्वमायुं मुहे राज्ञे यूनै ग्ररन्धनायः १० य उद्चीन्द्र देवगोपाः सर्वायस्ते शिवतेमा ग्रसीम । त्वां स्तोषाम् त्वयां सुवीरा द्राघीय ग्रायुः प्रतरं दधीनाः ११

### (४४) चतुःपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सन्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४, ७, १०) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तमीदशम्योश्च जगती (६, ५-६, ११)

षष्ठचष्टमीनवम्येकादशीनाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी मा नौ ऋस्मिन् मेघवन् पृत्स्वंहीस नृहि ते ऋन्तः शर्वसः परीगशै। म्रक्रन्दयो नुद्यो रोरुवुद् वर्ना कथा न चोगीर्भियसा समरित १ ग्रर्चा शक्रायं शाकिने शचीवते श्रावन्तमिन्द्रं मुहयंनुभि ष्टंहि। यो धृष्णुना शर्वसा रोदंसी उभे वृषां वृष्तवा वृष्भो न्यूञ्जर्ते २ ग्रचौ दिवे बृहते शूष्यं वचः स्वत्तेत्रं यस्य धृषतो धृषन्मनः । बृहच्छ्रंवा ग्रस्रीरो बुर्हणा कृतः पुरो हरिभ्यां वृष्भो रथो हि षः ३ यन्मायिनौ बुन्दिनौ मुन्दिनौ धृष च्छितां गर्भस्तिमुशनि पृतुन्यसि ४ नि यद् वृगाि श्रस्त मूर्धि शुष्णस्य चिद् वृन्दिनो रोरुवृद् वना । प्राचीनेन मनेसा बुर्हणावता यद्द्या चित् कृणवः कस्त्वा परि ४ त्वमाविथ नर्यं तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीति वय्ये शतक्रतो । त्वं रथमेतेशं कृत्वे धने त्वं पुरी नवृतिं देम्भयो नवं ६ स घा राजा सत्पंतिः शूश्वुजनौ रातहेव्यः प्रति यः शासमिन्वंति । उक्था वा यो ग्रंभिगृणाति रार्धसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ७ त्र्रसमं च्रत्रमसमा मनीषा प्र सौमुपा त्र्रपंसा सन्तु नेमे । ये ते इन्द्र दुदुषो वर्धयन्ति महि चुत्रं स्थविरं वृष्णयं च ५ तुभ्येदेते बेहुला ग्रद्रिदुग्धा श्रमूषदेश्चमुसा ईन्द्रपानीः । व्येश्नुहि तुर्पया कामेमेषा मथा मनौ वस्देयीय कृष्व ६ ग्रपामितिष्ठद्धरुगेह्नरं तमोऽन्तर्वृत्रस्ये जठरेषु पर्वतः । <u>अ</u>भीमिन्द्रौ नुद्यौ वृविगा हिता विश्वा अनुष्ठाः प्रवृगेषु जिन्नते १० स शेर्वृ<u>ध</u>मिध धा द्युम्नम्स्मे मिह <u>त्त</u>त्रं जे<u>ना</u>षाळि<u>न्द्र</u> तर्व्यम् । रत्तां च नो मुघोनः पाहि सूरीन् राये चं नः स्वपत्या इषे धाः ११

### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सव्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः दिवश्चिदस्य विरमा वि पेप्रथ इन्द्रं न मुह्ला पृ<u>थि</u>वी चन प्रति । भीमस्तुर्विष्माञ्चर्षेि शर्यं ग्रातपः शिशीते वज्रं तेर्जसे न वंसेगः १ सो ग्रे<u>र्</u>णवो न नुर्द्यः समुद्रियः प्रति गृभ्गाित विश्रिता वरीमभिः । इन्द्रः सोर्मस्य पीतर्ये वृषीयते स्नात् स युध्म ग्रोजंसा पनस्यते २ त्वं तिमिन्द्र पर्वतं न भोजंसे मृहो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि । प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वसमा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ३ स इद् वने नम्स्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रब्रुवाण ईन्द्रियम् । वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा चेमेण धर्ना मृघवा यदिन्वति ४ स इन्महानि सिम्थानि मृज्मना कृणोति युध्म ग्रोजंसा जनेभ्यः । ग्रधा चन श्रद् दंधति त्विषीमत् इन्द्रीय वर्षं निघनिन्नते वृधम् ४ स हि श्रेवस्यः सद्नानि कृत्रिमां च्मया वृधान ग्रोजंसा विनाशयेन् । ज्योतीष कृणवर्नवृकाणि यज्यवेऽवं सुक्रतुः सर्तवा ग्रपः सृजत् ६ दानाय मर्नः सोमपावन्नस्तु तेऽवांश्चा हरी वन्दनश्रुदा कृधि । यमिष्ठासः सार्रथयो य ईन्द्र ते न त्वा केता ग्रा देभ्नुवन्ति भूर्णयः ७ ग्रपंचितं वसु बिभर्षि हस्तयो रषाहळं सहस्तन्वं श्रुतो देधे । ग्रावृतासोऽवृतासो न कुर्तृभिस्तन् षु ते क्रतंव इन्द्र भूरेयः ५

### (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः सव्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । जगती छन्दः एष प्र पूर्वीरव् तस्यं चिम्रषोऽत्यो न योषामुद्रंयस्त भुर्विणिः। दर्ज्ञं महे पाययते हिर्गययं रथमावृत्या हरियोग्मृभ्वंसम् १ तं गूर्तयो नेमृन्निषः परीणसः समुद्रं न संचरणे सिन्ष्यवः। पितं दर्ज्ञस्य विदर्थस्य नू सहो गिरिं न वेना ऋधि रोह तेजसा २ स तुर्विणिर्मृहाँ ऋरेणु पौंस्ये गिरेभृष्टिर्न भ्राजते तुजा शर्वः। येन् शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध्र ऋग्भूष्णं रामयन्नि दामिन ३ देवी यदि तिवेषी त्वावृंधोतय इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्यः। यो धृष्णुना शर्वसा बाधते तम् इर्यितं रेणुं बृहद्रदर्हिष्विणिः ४ वि यत् तिरो ध्रुण्मच्युतं रजोऽतिष्ठिणो दिव ऋगतीसु बर्हणां। स्वर्मीहळे यन्मदं इन्द्र हर्ष्याहंन् वृत्रं निर्पामौब्जो ऋण्वम् ४ त्वं दिवो ध्रुर्णं धिष् ग्रोजसा पृथिव्या ईन्द्र सर्दनेषु माहिनः। त्वं सुतस्य मदे ग्रिरणा ऋपो वि वृत्रस्यं समयां पाष्यारुजः ६

#### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः सन्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । जगती छन्दः प्र मंहिष्ठाय बृह्ते बृहद्रेये स्त्यशुष्माय त्वसे मृतिं भरे । अप्रामिव प्रवृशे यस्य दुर्धरं राधौ विश्वायु शर्वसे अपावृतम् १ अर्ध ते विश्वमन् हासदिष्टय आपौ निम्नेव सर्वना ह्विष्मतः। यत् पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्रंस्य वजः श्निथता हिर्गययः २ अस्मै भीमाय नर्मसा सर्मध्वर उषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे। यस्य धाम् श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ३ इमे ते इन्द्र ते व्यं पुरुष्टृत ये त्वारभ्य चर्रामसि प्रभूवसो। नहि त्वद्वयो गिर्वशो गिरः सर्घत् चोशीरिव प्रति नो हर्य तद् वर्चः ४ भूरि त इन्द्र वीर्यर्थे तव स्मस्य स्य स्तोतुर्मघवृन् काम्मा पृंश। अन्ते ते द्योबृहती वीर्यं मम इयं चे ते पृथिवी नैम् ओजेसे ४ त्वं तिमन्द्र पर्वतं महामुरुं वजेश विजन् पर्वशिकतिथ। अवीसृजो निवृताः सर्तवा अपः स्त्रा विश्वं दिधिषे केवेलं सहंः ६

### (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । अग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चा जगती (६-६) षष्ठचादिचतसृणाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी नू चित् सहोजा अपमृतो नि तुन्दते होता यद् दूतो अभीवद् विवस्वतः । वि साधिष्ठेभिः पृथिभी रजी मम् आ देवताता हुविषा विवासति १ आ स्वमर्च युवमानो अजर स्तृष्विवष्यन्नत्सेषु तिष्ठति । अत्यो न पृष्ठं प्रृष्टितस्य रोचते दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत् २ कृत्णा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषेत्तो रियुषाळमेर्त्यः । रथो न विच्वृं असान अग्रयुषु व्यानुष्यवार्या देव त्रृं गविष्विण्याः । तृषु यदंग्ने वृत्तानी वृषायसे कृष्णं त एम् रुश्नंदूमें अजर ४ तपुंर्जम्भो वन् आ वार्तचोदितो यूथे न साह्राँ अवं वात्ति वंस्तगः । अभिवजन्नहितं पार्जसा रजीः स्थातुश्चरथं भयते पत्तिर्णः ५ द्ध्रुष्ट्रा भृगवो मानुषेष्ठा रुपिं न चार्रं सुहवं जनेभ्यः । होतारमभे अतिथिं वरेगयं मित्रं न शर्वं दिव्याय जन्मने ६

होतीरं सप्त जुह्नोई यिजिष्टं यं वाघती वृगते ग्रध्वरेषुं। ग्रियां विश्वेषाम्रतिं वसूनां सप्यां प्रियंसा यापि रहिम् ७ ग्रिच्छिद्रा सूनो सहसो नो ग्रिद्य स्तोतृभ्यों मित्रमहः शर्मं यच्छ। ग्रियों गृगन्तमंहिस उरुष्यों जी नपात् पूर्भिरायसीभिः ५ भवा वर्रूथं गृगते विभावो भवी मघवन् मुघर्वद्धः शर्म। उरुष्याग्रे ग्रंहिसो गृगन्तं प्रातम्चू धियावसुर्जगम्यात् ६

# (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा त्रृषिः । त्र्रिप्रवैश्वानरो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

व्या इदंग्ने ग्रुग्नयंस्ते ग्रुन्ये त्वे विश्वे ग्रुम्तां मादयन्ते । वैश्वान्य नाभिरिप्त चितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद् यंयन्थ १ मूर्धा दिवो नाभिरिग्नः पृथिव्या ग्रुथाभवद्यती रोदंस्योः । तं त्वां देवासीऽजनयन्त देवं वैश्वान्य ज्योतिरिदार्याय २ ग्रा सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वान्ये देधिरेऽग्ना वसूनि । या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वस् तस्य राजां ३ बृह्ती ईव सूनवे रोदंसी गिरो होतां मनुष्योर्धे न दर्चः । स्वर्वते सत्यश्रुष्माय पूर्वी वैश्वान्यय नृतंमाय यह्नाः ४ दिवश्चित् ते बृह्तो जातवेदो वैश्वान्य प्र रिंरिचे महित्वम् । राजां कृष्टीनामिस मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ४ प्र नू महित्वं वृष्यभस्यं वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सर्चन्ते । वैश्वान्यो दस्युम्ग्निर्जघन्वां ग्रधूनोत् काष्टा ग्रव् शंबरं भेत् ६ वेश्वान्यो महिम्ना विश्वकृष्टि भ्रद्वांजेषु यज्तो विभावां । शातवनेये शतिनीभिर्गाः पुरुणीथे जेरते सूनृतावान् ७

#### (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा त्रृषिः । ग्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः विह्नं युशसं विदर्थस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्यो ग्रर्थम् । द्विजन्मनि रियमिव प्रशास्तं रातिं भेरद् भृगेवे मात्रिश्चां १ ग्रस्य शासुरुभयासः सचन्ते ह्विष्मन्त उशिजो ये च मर्ताः ।

दिवश्चित् पूर्वो न्यंसादि होताऽऽपृच्छयौ विश्पतिर्विन्न वेधाः २ तं नव्यंसी हृद ग्रा जायंमान मृस्मत् सुंकीर्तिर्मधुंजिह्नमश्याः । यमृत्विजौ वृजने मानुंषासः प्रयंस्वन्त ग्रायवो जीजनन्त ३ उशिक् पविको वसुर्मानुंषेषु वरंगयो होतांधायि विन्नु । दमूना गृहपंतिर्दम् ग्राँ ग्राग्रिभुंवद् रियपती रयीणाम् ४ तं त्वां वयं पतिमग्ने रयीणां प्रशंसामो मृतिभिगीतेमासः । ग्राशुं न वाजंभुरं मुर्जयन्तः प्रातम्नू धियावसुर्जगम्यात् ४

# (६१) एकषष्टितमं सूक्तम् (१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रमा इदु प्र त्वसे तुराय प्रयो न हिर्म स्तोमं माहिनाय। त्रमृचीषमायाधिगव स्रोह मिन्द्रीय ब्रह्मीण राततीमा १ श्रमा इदु प्रयं इव् प्रयंसि भरम्याङ्कषं बाधे सुवृक्ति । इन्द्रीय हृदा मनेसा मनीषा प्रुबाय पत्ये धियो मर्जयन्त २ श्रुस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षां भरोम्याङ्गूषमास्येन । मंहिष्टुमच्छोक्तिभिर्मतीनां स्वृक्तिभिः सूरिं वविधधी ३ त्रुस्मा इदु स्तोमुं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय। गिर्श्य गिर्वाहसे सुवृक्ती न्द्रीय विश्वमिन्वं मेधिराय ४ ग्रुस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्ये न्द्रीयार्कं जुह्नार्३ समेंञ्जे। वीरं दानौकसं वुन्दध्यै पुरां गूर्तश्रीवसं दुर्माणीम् अ <u> ग्र</u>स्मा इदु त्वष्टां त<u>न्</u>चद् व<u>जं</u> स्वपंस्तमं स<u>व</u>र्यंऽ रणीय। वृत्रस्यं चिद् विदद् येन मर्मं तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः ६ \_ <u>त्र्</u>यस्येर्दु <u>मातुः सर्वनेषु सद्यो म</u>ुहः <u>पितुं</u> प<u>ंपि</u>वाञ्चार्वन्ना । मुषायद् विष्णुः पचतं सहीयान् विध्येद् वराहं तिरो ग्रद्धिमस्ती ७ \_ <u>श्</u>रस्मा इदु ग्नाश्चिद् <u>देवपेती</u> रिन्द्रीयार्कम<u>ेह</u>िहत्ये ऊवुः । परि द्यावीपृथिवी जेभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परि ष्टः ५ ग्रस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिचात्। स्वराळिन्द्रो दम् ग्रा विश्वर्गूर्तः स्वरिरमेत्रो ववचे रर्णाय ६ ग्रुस्येदेव शर्वसा शुषन्तं वि वृश्चिद् वर्जेग वृत्रमिन्द्रेः ।

गा न ब्राणा स्रवनीरमुञ्च द्रिभ श्रवी दावने सचैताः १० स्रस्थेदुं त्वेषस्य रन्त सिन्धेवः परि यद् वजेण सीमयेच्छत्। ईशानुकृद् दाशुषे दशस्यन् तुर्वीतये गाधं तुर्विणः कः ११ स्रस्मा इदु प्रभेरा तूर्तुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः। गोर्न पर्व वि रेदा तिरश्चे ष्यन्नर्णास्यपां चरध्यै १२ स्रस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नर्व्य उक्थैः। युधे यदिष्णान स्रायुधा न्यृष्टायमीणो निरिणाति शत्रून् १३ स्रस्येदुं भिया गिरयेश्च दृहळा द्यावां च भूमां जनुषंस्तुजेते। उपो वेनस्य जोगुंवान स्रोणि सद्यो भृवद् वीर्याय नोधाः १४ स्रस्मा इदु त्यदन् दाय्येषा मेको यद् वृत्वे भूरेरीशानः। प्रेतेशं सूर्ये पस्पृधानं सौवेश्वये सुष्विमाव्दिन्द्रः १५ एवा ते हारियोजना सुवृक्ती न्द्र ब्रह्माणि गोर्तमासो स्रक्रन्। ऐषु विश्वपेशसं धिर्यं धाः प्रातम् चू धियावंसुर्जगम्यात् १६

पञ्चमोऽध्यायः ५ । व० १-३१ । (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र मेन्महे शवसानार्यं शूष मोङ्गूषं गिर्वंगसे स्रङ्गिरस्वत् ।
सुवृक्तिभिः स्तुवृत सृग्मियाया ऽचांमार्कं नरे विश्रुताय १
प्र वो महे मिह नमो भरध्व माङ्गूष्यं शवसानाय सामं ।
येनां नः पूर्वे पितरः पद्ज्ञा स्रर्चन्तो स्रङ्गिरसो गा स्रविन्दन् २
इन्द्रस्याङ्गिरसां चेष्टो विदत् सरमा तनयाय धासिम् ।
बृहस्पतिर्भिनदद्रिं विदद् गाः समुस्त्रियाभिर्वावशन्त नरः ३
स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेगाद्रिं स्वर्योर्ड नविग्वैः ।
स्र्रयुभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेग दरयो दर्शग्वैः ४
गृगानो स्रङ्गिरोभिर्दस्म वि व रुषसा सूर्येग् गोभिरन्धः ।
वि भूम्यां स्रप्रथय इन्द्र सानुं दिवो रज् उपरमस्तभायः ४
तदु प्रयंज्ञतममस्य कर्म दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः ।

उपह्नरे यदुपेरा ग्रिपिन्वन् मध्वेर्णसो न्द्यर्श्वतेस्तः ६
द्विता वि वेबे सनजा सनीळे ग्र्यास्यः स्तर्वमानेभिर्कैः ।
भगो न मेने परमे व्योम् न्नधीरयद् रोदंसी सुदंसीः ७
सनाद् दिवृं परि भूमा विरूपे पुनुर्भुवी युवृती स्वेभिरेवैः ।
कृष्णेभिरक्तोषा रुशिद्धः वीपुर्भिरा चरतो ग्रुन्यान्या ६
सनेमि सरुवं स्वपस्यमानः सूनुर्दाधार शर्वसा सुदंसाः ।
ग्रुमास् चिद् दिधिषे पुक्वमन्तः पर्यः कृष्णासु रुशद् रोहिणीषु ६
सनात् सनीळा ग्रुवनीरवाता वृता रेचन्ते ग्रुमृताः सहीभिः ।
पुरू सहस्रा जनेयो न पत्ती र्वुवस्यन्ति स्वसारो ग्रह्रीयाणम् १०
सनायुवो नर्मसा नव्यो ग्रुकै वीसूयवी मृतयो दस्म दहः ।
पति न पत्तीरुशतीरुशन्ते स्पृशन्ति त्वा शवसावन् मनीषाः ११
सनादेव तव रायो गर्भस्तो न चीर्यन्ते नोपं दस्यन्ति दस्म ।
द्युमाँ ग्रीस् क्रतुमाँ इन्द्र धीरः शिचा शचीव्स्तवे नः शचीभिः १२
सनायते गोतेम इन्द्र नव्य मतेच्चद् ब्रह्मं हिर्योजनाय ।
सुनीथार्य नः शवसान नोधाः प्रातर्म्चू धियार्वसुर्जगम्यात् १३

### (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्वं मुहाँ ईन्द्र यो हु शुष्मे द्यांवा जज्ञानः पृथ्विवी अमे धाः । यद्धं ते विश्वा गिरयेश्चिदभ्वा भिया दृहळासेः किरणा नैजेन् १ ग्रा यद्धरी इन्द्र विवृता वे रा ते वर्जं जिता बाह्नोधीत् । येनिवहर्यतक्रतो ऋमित्रान् पुरं इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः २ त्वं सुत्य ईन्द्र धृष्णुरेतान् त्वमृंभुज्ञा नर्यस्त्वं षाट् । त्वं शुष्णां वृजने पृज्ञ ऋगणो यूने कुत्साय द्युमते सचीहन् ३ त्वं हु त्यदिन्द्र चोदीः सखा वृत्रं यद् विजन् वृषकर्मन्नुभ्नाः । यद्धं शूर वृषमणः पराचै वि दस्यूँयीनावकृतो वृथाषाट् ४ त्वं हु त्यदिन्द्रारिषगयन् दृहळस्य चिन्मतीनामजुष्टो । व्यर्थस्मदा काष्टा अर्वते व र्षनेव विज्ञ्छनिधहामित्रीन् ५ त्वां हु त्यदिन्द्रार्णसातो स्वर्मीहळे नरं ऋाजा हेवन्ते । तवं स्वधाव इयमा समुर्य कितवांजेष्वतसाय्या भूत् ६

त्वं हु त्यदिन्द्र सप्त युध्यन् पुरो विज्ञन् पुरुकुत्सीय दर्दः । बहिर्न यत्सुदासे वृथा व गृंहो राजन्वरिवः पूरवे कः ७ त्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रा मिष्मापो न पीपयः परिज्मन् । यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनुमूर्जं न विश्वध चर्रध्य ५ त्रुक्तीर त इन्द्र गोतेमेभि र्ब्रह्मारयोक्ता नमसा हरिभ्याम् । सुपेशेसं वाजमा भरा नः प्रातम्चू धियावसुर्जगम्यात् ६

# (६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती १५ पञ्चदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी वृष्णे शर्धाय स्मरवाय वेधसे नोधः स्वृक्तिं प्र भरा मुरुद्धः । त्र्रपो न धीरो मनेसा सुहस्त्यो गिरः समेन्त्रे विदर्थेष्वाभुवीः १ ते जीज्ञरे दिव ऋष्वासे उच्चणी रुद्रस्य मर्या ऋसुरा ऋरेपसीः। पावकासः श्चयः सूर्यो इव सत्वनि न द्रिप्सनी घोरवर्पसः २ युवनि रुद्रा ऋजरी ऋभोग्धनी ववृत्तुरिधगावः पर्वता इव । दृह्ळा चिद् विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मुज्मना ३ -चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्यंञ्जते वर्चःस् रुक्माँ स्रधि येतिरे शभे । ग्रंसेष्वेषां नि मिमृ जुर्माष्टर्यः साकं जीज्ञिरे स्वधयी दिवो नरेः ४ ईशानुकृतो धुनैयो रिशादैसो वार्तान् विद्युतस्तर्विषीभिरक्रत । -दुहन्त्यूर्धर्दिव्यानि धृतयो भूमि पिन्वन्ति पर्यसा परिजयः ४ -पिन्वेन्त्यपो मुरुतेः सुदानेवः पयौ घृतवेद् विदथेष्वाभुवेः । त्र<u>त्यं</u> न मिहे वि नेयन्ति वाजिन मुत्सं दुहन्ति स्तुनर्यन्तमित्तिन् ६ महिषासौ मायिनश्चित्रभौनवो गिरयो न स्वतंवसो रघुष्यदेः । मृगा ईव हुस्तिनीः खादथा वना यदारुंगीषु तर्विषीरयुंग्ध्वम् ७ -सिंहा ईव नानदति प्रचैतसः पिशा ईव सुपिशो विश्ववैदसः । चपो जिन्वन्तः पृषेतीभिर्ऋष्टिभिः समित् सबाधः शवसाहिमन्यवः ५ रोर्दसी ग्रा वंदता गराश्रियो नृषांचः शुराः शवसाहिंमन्यवः । त्र्या वन्ध्रेष्वमितर्न देशिता विद्युन्न तस्थी मरुतो रथेषु वः ६ विश्ववैदसो रियभिः समौकसः संमिश्लासस्तिविषीभिर्विरप्शिनैः। ग्रस्तर इषुं दिधरे गर्भस्त्यो रनुन्तर्शष्मा वृषेखादयो नरः १०

हिरगययेभिः प्विभिः पयोवृध उजिम्नित्त ग्राप्थ्योर्श्चेन पर्वतान् ।
म्खा ग्र्यासेः स्वसृतौ ध्रुवच्युतौ दुध्रकृतौ मुरुतो भ्राजेदृष्टयः ११
घृषुं पावृकं वृनिनं विचेषिणं रुद्रस्यं सूनुं हुवसौ गृणीमिस ।
रजस्तुरं त्वसं मारुतं गृण मृजीषिणं वृषेणं सश्चत श्रिये १२
प्र नू स मर्तः शर्वसा जनाँ ग्रति तस्थौ व ऊती मेरुतो यमावत ।
ग्रविद्धवाजं भरते धना नृभि रापृच्छचं क्रतुमा चैति पुष्यंति १३
चकृत्यं मरुतः पृत्सु दुष्टरं द्युमन्तं शुष्मं मुघवत्सु धत्तन ।
धन्स्पृतंमुक्थ्यं विश्वचेषिणं तोकं पुष्येम् तनयं श्वतं हिमाः १४
नू ष्टिरं मेरुतो वीरवन्त मृतीषाहं रियम्स्मास् धत्त ।
सहस्त्रणं श्वतिनं शूश्वांसं प्रातम्चू ध्यावंसुर्जगम्यात् १४

### (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

पृक्षा न तायुं गुहा चर्तन्तं नमी युजानं नमो वहीन्तम् १
सजोषा धीराः प्रदेरनुं ग्म न्नुपं त्वा सीद्रन् विश्वे यजेत्राः १ २
त्रम्तस्यं देवा अनुं वृता गु भृंवृत्परिष्टिद्यौनं भूमं ३
वर्धन्तीमापः प्रन्वा सुशिश्वि मृतस्य योना गर्भे सुजातम् २ ४
पुष्टिनं रुगवा चितिनं पृथ्वी गिरिनं भुज्म चोदो न शुंभु ४
अत्यो नाज्मन् त्सर्गप्रतक्तः सिन्धुनं चोदः क ई वराते ३ ६
जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्ता मिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति ७
यद् वार्तजूतो वना व्यस्था द्विग्वहं दाति रोमां पृथिव्याः ४ ६
श्वसित्यप्सु हुंसो न सीद्रन् क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुंष्रभृत् ६
सोमो न वेधा त्रमृतप्रजातः पृशुनं शिश्वा विभुदूरेभाः ४ १०

#### (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

र्यिर्न चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः १ तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा १ २ दाधार चेम्मोको न रगवो यवो न पुक्वो जेता जनानाम् ३ त्रृष्विर्न स्तुभ्वा विच्नु प्रश्नास्तो वाजी न प्रीतो वयौ दधाति २ ४ दुरोक्षेशोचिः क्रतुर्न नित्यौ जायेव योनावरं विश्वस्मै ४ चित्रो यदभ्राट् छ्वेतो न विच्नु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्स् ३ ६ सेनेव सृष्टामं दधात्य स्तुर्न दिद्युत् त्वेषप्रतीका ७ यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पितर्जनीनाम् ४ ५ तं वश्चराथा वयं वसत्या स्तं न गावो नचन्त इद्धम् ६ सिन्धुर्न चोदः प्र नीचीरेनो न्नवंन्त गावः स्वर्र्ट्शीके ४ १०

### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

वनेषु जायुर्मतेषु मित्रो वृंगीते श्रुष्टिं राजैवाजुर्यम् १ बेमो न साधुः क्रतुर्न भुद्रो भुर्वत् स्वाधी होता हव्यवाट् १ २ हस्ते दर्धानो नृम्णा विश्वा न्यमे देवान् धाद् गृहा निषीदेन् ३ विदन्तीमत्र नरौ धियंधा हृदा यत् तृष्टान् मन्त्राँ ग्रशंसन् २ ४ श्रुजो न चां दाधार पृथिवीं तुस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सृत्यैः ४ प्रिया पदानि पश्चो नि पिहि विश्वायुरम्रे गुहा गृहं गाः ३ ६ य ई चिकेत् गृहा भवन्त मा यः सुसाद् धारामृतस्य ७ वि ये चृतन्त्यृता सपन्त ग्रादिद् वसूनि प्रविवाचास्मै ४ ६ वि यो वी्रुत्सु रोधनमहित्वो त प्रजा उत प्रसूष्वन्तः ६ चित्तिर्पां दमें विश्वायुः सदीव् धीराः सुंमाय चक्रुः ४ १०

#### (६८) ग्रष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

श्रीगनुपं स्थाद दिवं भुरगयुः स्थातुश्चरर्थमृक्तून् व्यूंर्गोत् १ परि यदेषामेको विश्वेषां भवंद् देवो देवानां महित्वा १ २ ग्रादित् ते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्काद् यद् देव जीवो जनिष्ठाः ३ भजन्त विश्वे देवृत्वं नामं ऋतं सपन्तो ऋमृत्मेवैः २ ४ ऋृतस्य प्रेषां ऋृतस्यं धीति विश्वायुर्विश्वे ऋपांसि चक्रुः द्र यस्तुभ्यं दाशाद् यो वां ते शिचात् तस्मै चिकित्वान् र्यिं देयस्व ३ ६ होता निषेत्तो मनोरपेत्ये स चिन्न्वांसां पती रयीणाम् ७ इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत् स्वैर्दचैरमूराः ४ ८ पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषन्त श्रोष्ट्न ये ऋ्रस्य शासं तुरासंः ६ वि रायं श्रौर्णोद् दुरेः पुरुद्धः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः ५ १०

# (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

शुक्रः शृंशुक्वाँ उषो न जारः पुप्रा संमीची दिवो न ज्योतिः १ परि प्रजातः क्रत्वां बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन् १ २ वेधा अदृंष्तो अग्निविंजान बूधर्न गोनां स्वाद्या पितृनाम् ३ जने न शेवं आहूर्यः सन् मध्ये निषंत्तो रुगवो दुरोणे २ ४ पुत्रो न जातो रुगवो दुरोणे वाजी न प्रीतो विश्वो वि तारीत् ४ विश्वो यदह्वे नृभिः सनीळा अग्निवेंवत्वा विश्वान्यश्याः ३ ६ निकेष्ट एता वृता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टिं चकर्थं ७ तत् तु ते दंस्रो यदहन्त्समानै नृभिर्यद् युक्तो विवे रणंसि ४ इ खुषो न जारो विभावोस्नः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै ६ तमना वहन्तो दुरो व्यृंगवन् नवन्त विश्वे स्वर्ंदृशींके ४ १०

#### (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

वनमें पूर्वीर्यों मेनीषा ऋग्निः सुशोको विश्वान्यश्याः १ आ दैव्यानि वृता चिकित्वा ना मानुषस्य जनस्य जन्मे १ २ गर्भो यो ऋपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम् ३ अस्रौ चिदस्मा ऋन्तर्दुरोणे विशां न विश्वो ऋमृतः स्वाधीः २ ४ स हि चपावाँ ऋग्नी रेयीणां दाशद् यो ऋस्मा ऋरं सूक्तेः ४ एता चिकित्वो भूमा नि पहि देवानां जन्म मर्तांश्च विद्वान् ३ ६

वर्धान्यं पूर्वीः चपो विरूपाः स्थातुश्च रथेमृतप्रवीतम् ७ ग्रर्राधि होता स्वर्श्निषत्तः कृगवन् विश्वान्यपंसि सत्या ४ प्रगोषु प्रशस्तिं वर्नेषु धिषे भरन्त विश्वे ब्रिलिं स्वर्णः ६ वि त्वा नरेः पुरुत्रा संपर्यन् पितुर्न जिब्वेविं वेदौ भरन्त ५ १० साधुर्न गृध्नुरस्तैव शूरो यातैव भीमस्त्वेषः समत्स् ६ ११

# (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उपु प्र जिन्वनुशतीरुशन्तं पतिं न नित्यं जनेयः सनीळाः । स्वसारः श्यावीमर्रुषीमजुषॄचफढ्रञ् चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः १ वीळ चिंद् दृहळा पितरों न उक्थे रद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेंग । चकुर्दिवो बृह्तो गातुम्समे ग्रहः स्विविविदः केतुम्स्राः २ दर्धनृतं धनयेन्नस्य धीति मादिदुर्यो दिधिष्वोई विभूताः । त्र्रतृष्यन्तीरपसौ यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वुर्धयन्तीः ३ मथीद् यदीं विभृतो मात्रिश्ची गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्। त्रादीं राज्ञे न सहीय<u>से</u> सचा सन्ना दूत्यं १ भृगेवाणो विवाय ४ मुहे यत् पित्र ईं रसं दिवे क रवे त्सरत् पृशन्येश्चिकित्वान्। सृजदस्ता धृषुता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषि धात् ४ -स्व ग्रा यस्तुभ्यं दम् ग्रा विभाति नमी वा दाशांदुशतो ग्रनु द्यून्। वर्धों ग्रमे वयों ग्रस्य द्विबर्हा यासेद् राया सरथं यं जुनासि ६ श्रुग्निं विश्वां श्रुभि पृत्तंः सचन्ते समुद्रं न स्ववतः सप्त युह्नीः । न जामिभिर्वि चिकिते वयों नो विदा देवेषु प्रमीतिं चिकित्वान् ७ त्र्या य<u>दिषे नृपतिं तेज त्र्यानुट् छुचि रेतो</u> निषि<u>त्तं</u> द्यौरभीके । त्रियाः शर्धमनवृद्यं युवनि स्वार्ध्यं जनयत् सूदर्यञ्च **५** मनो न यो ऽध्वीनः सद्य एत्ये किः सत्रा सुरो वस्वी ईशे। राजीना मित्रावर्रुणा सुपागी गोष् प्रियममृतं रचीमागा ६ मा नौ स्रग्ने सरव्या पित्रयोगि प्र मेर्षिष्ठा स्रभि विदुष्कविः सेन्। नभो न रूपं जेरिमा मिनाति पुरा तस्या ऋभिशस्तेरधीहि १०

# (७२) द्विसप्तितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

नि काव्या वेधसः शर्श्वतस्क ईस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि। त्र्यग्निर्भुवद् रियपती रयीणां सत्रा चेक्राणो <u>त्र</u>्यमृत<u>िन</u> विश्वी १ ग्रस्मे वत्सं परि षन्तं न विन्द न्निच्छन्तो विश्वे ग्रमृता ग्रमूराः । श्रमयुर्वः पदव्यौ धियंधा स्तस्थः पदे परमे चार्वग्नेः २ तिस्रो यदेग्रे श्ररदुस्त्वामि च्छुचि घृतेन श्चियः सपुर्यान् । नामानि चिद् दिधरे युज्ञियान्य सूदयन्त तुन्वर्रः स्जाताः ३ त्र्या रोदंसी बृ<u>ह</u>ती वेविंदा<u>नाः</u> प्र रुद्रियां जभ्रिरे यज्ञियांसः । विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वा निम्नं पदे परमे तिस्थिवांसम् ४ संजानाना उपं सीदन्नभिज्ञ पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन् । रिरिक्वांसस्तन्वः कृरवत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रत्तमागाः ५ त्रिः सप्त यद् गृह्यानि त्वे इत् पदाविदिन्निहिता यज्ञियासः । तेभी रचन्ते ग्रमृतं सजोषाः पशृञ्चे स्थात्चफदृञ्चरथं च पाहि ६ विद्वाँ स्रीमे व्युनीनि चितीनां व्यनिषक् छुरुधौ जीवसै धाः । <u> युन्तर्विद्वाँ य्र</u>ध्वनो देव्याना नतेन्द्रो दूतो य्रभवो ह<u>वि</u>र्वाट् ७ स्वाध्यौ दिव ग्रा सप्त युह्नी रायो दुरो व्यृत्ज्ञा ग्रीजानन् । विदद् गर्व्यं सरमां दृहळमूर्वं येना नु कं मार्नुषी भोजेते विट् ५ त्रा ये विश्वा स्वपुत्यानि <u>त</u>स्थुः कृरा<u>वानासौ ग्रमृत</u>त्वार्य <u>गा</u>तुम् । मुह्ना मुहद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः ६ त्र्रिधि श्रियुं नि देधुश्चारुमस्मिन् <u>दिवो यद</u>्त्ती <u>त्र</u>्रमृता त्रकृरवन् । ग्रर्धं चरन्ति सिन्धे<u>वो</u> न सृष्टाः प्र नीचीर<u>मे</u> ग्ररुषीरजानन् १०

# (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

र्यिर्न यः पितृ<u>वि</u>त्तो व<u>योधाः सुप्रगीतिश्चिकितुषो</u> न शासुः । स्योनशीरति<u>थि</u>र्न प्री<u>गा</u>नो होतेव सद्य विध्तो वि तारीत् १ देवो न यः सं<u>विता सत्यमन्मा</u> क्रत्वा निपाति वृजन<u>िन</u> विश्वा ।

पुरुप्रशस्तो अमितिर्न सत्य आतमेव शेवौ दिधिषाय्यौ भूत् २ देवो न यः पृथिवीं <u>वि</u>श्वधीया उ<u>प</u>चेति <u>हि</u>तमि<u>त्रो</u> न राजी। पुरःसदेः शर्मुसदो न वीरा ग्रीनवृद्या पर्तिजुष्टेव नारी ३ \_ तं त्वा न<u>रो</u> दम् ग्रा नित्यं<u>मिद्ध</u> मग्ने सर्चन्त <u>चि</u>तिषुं ध्रवासुं । ग्रिधि द्युम्नं नि देधुर्भूर्यस्मिन् भवा विश्वार्युर्धरुणौ रयीगाम् ४ वि पृत्ती स्रग्ने मुघवानो स्रश्यु वि सूरयो दर्दतो विश्वमार्युः । सनेम् वार्जं समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रवसे दधानाः ४ ऋृतस्य हि धेनवौ वावशानाः स्मर्दूधीः पीपर्यन्त द्युर्भक्ताः । प्रावतः सुमृतिं भिर्ममाणा वि सिन्धेवः समयौ सस्तुरद्रिम् ६ त्वे ग्रीग्ने सुमृतिं भिर्ममाणा दिवि श्रवी दिधरे युज्ञियीसः । नक्तां च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः ७ यान् राये मर्तान्त्सुषूदो अग्ने ते स्याम मुघवानो व्यं च । छायेव विश्वं भुवनं सिसद्या पप्रिवान् रोदंसी ऋन्तरिन्नम् ५ त्रर्विद्धर<u>मे</u> त्रर्व<u>तो</u> नृ<u>भि</u>र्नृन् वीरैर्वीरान् वेनुयामा त्वोताः । ईशानासंः पितृवित्तस्यं रायो वि सूरयः शतिहिमा नो ग्रश्युः ६ \_ एता ते ग्रग्न उचर्थानि वेधो जुष्टानि सन्तु मर्नसे हृदे चे। <u>श</u>केमें <u>रायः सुधुरो</u> य<u>मं</u> ते ऽधि श्रवौ देवर्भक्तं दर्घानाः १०

### (७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः उपप्रयन्तौ अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । आरे असमे चे शृग्वते १ यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासुं कृष्टिषुं । अरं चद् दाशुष्टे गर्यम् २ उत ब्रुवन्तु जन्तव उद्ग्रिवृंत्रहार्जनि । धनंज्यो रणेरणे ३ यस्य दूतो असि चये वेषि ह्व्यानि वीतये । दस्मत् कृणोष्यध्वरम् ४ तिमत् सुंह्व्यमिङ्गरः सुदेवं सहसो यहो । जनी आहः सुब्हिष्म् ४ आ च वहासि ताँ इह देवाँ उप प्रशस्तये । ह्व्या सुंश्चन्द्र वीतये ६ न योरुपब्दिरश्चयेः शृग्वे रथस्य कञ्चन । यदेग्ने यासि दूत्यम् ७ त्वोतौ वाज्यह्रीयो ऽभि पूर्वस्मादपरः । प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात् ६ उत द्युमत् सुवीर्यं बृहदंग्ने विवासिस । देवेभ्यौ देव दाशुषे ६

## (७४) पञ्चसप्तितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

जुषस्व सप्रथस्तम् वचौ देवप्सरस्तमम् । हृव्या जुह्णान ग्रासिन १ ग्रथां ते ग्रिङ्गरस्तमा ग्रे वेधस्तम प्रियम् । वोचेम् ब्रह्णं सान्सि २ कस्ते जामिर्जनीना मग्ने को दार्श्वध्वरः । को हृ कस्मिन्नसि श्रितः ३ त्वं जामिर्जनीना मग्ने मित्रो ग्रीस प्रियः । सखा सर्खिभ्य ईडर्चः ४ यजौ नो मित्रावर्रुणा यजौ देवाँ अनुतं बृहत् । ग्रग्ने यित्त स्वं दर्मम् ४

#### (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः का त उपेतिर्मनेसो वर्राय भुवंदग्रे शंतेमा का मेनीषा । को वो युज्ञैः पिर दर्न त आप केने वा ते मनेसा दाशेम १ एह्यंग्न इह होता नि षीदा देन्धः सु पुरएता भेवा नः । अवंतां त्वा रोदेसी विश्वमिन्वे यजो महे सौमनसार्य देवान् २ प्र सु विश्वन र्वसो धव्यम्रे भवा यज्ञानामभिशस्तिपावा । अथा वंह सोमेपितं हरिभ्या मातिथ्यमस्मै चकृमा सुदाव्ये ३ प्रजावंता वर्चसा वहिरासा ऽऽ च हुवे नि च सत्सीह देवैः । वेषि होत्रमुत पोत्रं यंजत्र बोधि प्रयन्तर्जनित्वर्स्नाम् ४ यथा विष्रस्य मनुषो ह्विभि देवाँ अर्यजः क्विभिः क्विः सन्। एवा होतः सत्यतर त्वम्द्या ग्रे मन्द्रयां जुह्नां यजस्व ५

# (७७) सप्तसप्ततितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निर्वेवता । त्रिष्टुप् छन्दः कथा दिशेमाग्नये कारमै देवर्जुष्टोच्यते भामिने गीः । यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावा होता यर्जिष्ठ इत् कृणोति देवान् १ यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमेभिरा कृणध्वम् । ऋग्निर्यद् वेर्मर्ताय देवा न्त्स चा बोधित मनिसा यजाति २ स हि ऋतुः स मर्यः स साधु र्मित्रो न भूदद्धतस्य रथीः । तं मेधेषु प्रथमं देवयन्ती विश् उपं ब्रुवते दस्ममारीः ३

स नौ नृगां नृतेमो <u>रिशादो श्र</u>ग्निगिरोऽवंसा वेतु धीतिम् । तनो च ये मुघवोनः शविष्ठा वाजप्रसूता इषयेन्त मन्मे ४ एवाग्निगीतेमेभिर्श्मृतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः । स एषु द्युम्नं पीपयुत् स वाजं स पुष्टिं योति जोष्टमा चिकित्वान् ४

## (७८) स्रष्टसप्तितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । स्रिग्नर्देवता । गायत्री छन्दः

श्रभि त्वा गोर्तमा गिरा जार्तवेदो विचेष्णे। द्युप्नैर्भि प्र णौनुमः १ तम् त्वा गोर्तमो गिरा रायस्कामो द्वस्यति। द्युप्नैर्भि प्र णौनुमः २ तम् त्वा वाज्यसार्तम मङ्गिरस्वद्धवामहे। द्युप्नैर्भि प्र णौनुमः ३ तम् त्वा वृत्रहन्तम् यो दस्यूर्रवधूनुषे। द्युप्नैर्भि प्र णौनुमः ४ श्रवीचाम् रहूंगणा श्रग्नये मधुमद् वर्चः। द्युप्नैर्भि प्र णौनुमः ४

## (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । (१-३) प्रथमतृचस्याग्निर्मध्यमोऽग्निर्वा (४-१२) चतुर्ध्यादिनवर्चाञ्चाग्निर्देवता । (१-३) प्रथमतृचस्य त्रिष्टुप् (४-६) द्वितीयतृचस्योष्णिक् (७-१२) तृतीयचतुर्थतृचयोश्च गायत्री छन्दांसि

हिर्रगयकेशो रजिसो विसारे ऽहिर्धुनिर्वात इव ध्रजीमान्। शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः १ ग्रा ते सुपुर्णा ग्रीमनन्त एवैः कृष्णो नौनाव वृष्भो यदीदम्। शिवाभिर्न स्मर्यमानाभिरागात् पर्तन्ति मिहेः स्तनर्यन्त्यभ्रा २ यदीमृतस्य पर्यसा पियानो नर्यन्नृतस्य पृथिभी रजिष्ठेः। ग्रायमा मित्रो वर्षणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनौ ३ ग्राये वार्जस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। ग्रास्मे धेहि जातवेदो मिह श्रवेः

स ईधानो वसुष्किव रिग्निरीळेन्यो गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ५ चपो रजिनुत त्मना ग्रे वस्तौरुतोषसः। स तिग्मजम्भ रचसौ दह प्रति ६ ग्रवा नो ग्रग्न कुतिभि र्गायुत्रस्य प्रभर्मिण। विश्वासु धीषु वन्द्य ७ म्रा नौ म्रग्ने र्यि भेर सत्रासाहं वरेगयम् । विश्वीसु पृत्सु दुष्टरेम् प्रमा नौ म्रग्ने सुचेतुनौ रियं विश्वायुपोषसम् । मार्डीकं धेहि जीवसे ६ प्र पूतास्तिग्मशौचिषे वाचौ गोतमाग्नये । भरेस्व सुम्र्युगिरेः १० यो नौ म्रग्ने ऽभिदासत्यन्ति दूरे पेदीष्ट सेः । म्रस्माकृमिद् वृधे भेव ११ सहस्राचो विचेषिण रग्नी रचौसि सेधित । होतौ गृणीत उक्थ्यैः १२

### (५०) अशीतितमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगगो गोतम ऋषिः । (१-१५) प्रथमादिपञ्चदशर्चामिन्द्रः (१६) षोडश्याश्चेन्द्रोऽथर्वा मनुर्दध्यङ् च देवताः । पङ्किश्छन्दः

इत्था हि सोम् इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्। स त्वीमदुद् वृषा मदुः सोर्मः श्येनाभृतः सुतः । येना वृत्रं निरद्धो जघन्थं विजिन्नोजसा र्चन्ने स्वराज्येम् २ प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते वजो नि यंसते। इन्द्रे नृम्णं हि ते शवो हनौ वृत्रं जयौ ऋषो उचर्न्रन् स्वराज्येम् ३ निरिन्द्र भूम्या ग्रिधि वृत्रं जैघन्थ निर्दिवः । सृजा मुरुत्वेतीरवे जीवधेन्या इमा ऋपो ऽर्चन्नन् स्वराज्येम् ४ \_ इन्द्रौ वृत्रस्य दोर्घतुः सानुं वजे्ण हीळितः । <u> ग्रुभिक्रम्यार्व जिघ्नते ऽपः सर्माय चोदय न्नर्चन्ने स्वराज्येम् ४</u> म्रिधि सानौ नि जिघ्नते वजेग शतपर्वणा। मन्दान इन्द्रो ग्रन्धंसः सर्विभ्यो गातुमिच्छ त्यर्चन्नन् स्वराज्यंम् ६ इन्द्र तुभ्यमिदंद्विवो ऽनुत्तं वजिन् वीर्यम् । यद्भ त्यं मायिनं मृगं तम् त्वं माययविधी रर्चन्नन् स्वराज्यम् ७ वि ते वजासो ग्रस्थिर नवतिं नाव्याई ग्रन्। मुहत् ते इन्द्र वीर्यं बाह्रोस्ते बलं हित मर्चन्नन् स्वराज्येम् ५ सहस्रं साकर्मर्चत परि ष्टोभत विंशतिः। शतैनमन्वनोनव रिन्द्रीय ब्रह्मोद्येत मर्चन्नन स्वराज्येम् ६ इन्द्रौ वृत्रस्य तर्विषीं निरेहुन्त्सहसा सहैः। मृहत् तदस्य पौंस्यं वृत्रं जीघुन्वाँ ग्रीसृज दर्चन्ननुं स्वराज्यम् १०

इमे चित् तर्व मृन्यवे वेपेते भियस् मही।
यदिन्द्र विज्ञिन्नोजसा वृत्रं मुरुत्वाँ ग्रविधी रर्चन्ननुं स्वराज्येम् ११
न वेपेसा न तेन्यते न्द्रे वृत्रो वि बीभयत्।
ग्रुभ्येनुं वर्ज ग्रायसः सहस्र्मभृष्टिरायता र्चन्ननुं स्वराज्येम् १२
यद् वृत्रं तर्व चाशिनुं वर्जेण समयोधयः।
ग्रहिमिन्द्र जिघासतो दिवि ते बद्धे शवो ऽचर्न्ननुं स्वराज्येम् १३
ग्रिभिष्टुने ते ग्रिद्रिवो यत् स्था जर्गच्च रेजते।
त्वष्टां चित् तर्व मृन्यव् इन्द्रं वेविज्यते भिया र्चन्ननुं स्वराज्येम् १४
नृहि नु याद्यीमसी न्द्रं को वीर्या पुरः।
तिस्मनृम्णमृत कर्तुं देवा ग्रोजांसि सं देधुर र्चन्ननुं स्वराज्येम् १४
यामर्थर्वा मनुष्पिता दुध्यङ् धियम्मत्तेत।
तिस्मन् ब्रह्माणि पूर्वथे न्द्रं उक्था समंग्मता र्चन्ननुं स्वराज्येम् १६

### षष्ठोऽध्यायः

व० १-३२

(५१) एकाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः। इन्द्रो देवता । पिङ्किश्छन्दः इन्द्रो मदौय वावृधे शर्वसे वृत्रहा नृभिः। तिमन्महत्स्वाजिषू तेमभें हवामहे स वाजेषु प्र नौऽविषत् १ स्राप्त हि वीर सेन्यो ऽसि भूरि पराद्दिः। स्राप्त दुभ्रस्य चिद् वृधो यजमानाय शिचिस सुन्वते भूरि ते वस् १ यदुदीरित ऋाजयो धृष्णवे धीयते धना । युन्तवा मद्च्युता हरी कं हनः कं वसौ दधो ऽस्मा इन्द्र वसौ दधः ३ क्रत्वा महाँ स्रेनुष्वधं भीम स्रा वावृधे शर्वः। श्रिय ऋष्व उपाकयो नि शिप्री हरिवान् दधे हस्त्रीयोर्वज्ञमायसम् ४ स्रा पेप्रो पार्थिवं रजी बहुधे रीचना दिवि। न त्वावाँ इन्द्र कश्चन न जातो न जिनष्यते ऽति विश्वं वविचय प्रयो ऋयों मर्तभोजेनं पराददित दाशुषे। इन्द्री ऋस्मभ्यं शिचतु वि भेजा भूरि ते वस्तु भचीय तव् राधिसः ६ मदीमदे हि नौ दुदि र्यूथा गवामृजुक्रतुः।

सं गृंभाय पुरू शतो भेयाहुस्त्या वस्नुं शिश्वीहि राय ग्रा भेर ७ मादयस्व सुते सचा शर्वसे शूर राधसे। विद्या हि त्वां पुरूवसु मुप कामान्त्ससृज्महे ऽथां नोऽविता भेव ५ एते ते इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्। ग्रुन्तर्हि ख्यो जनाना मुर्यो वेदो ग्रदांशुषां तेषां नो वेद ग्रा भेर ६

### (५२) द्र्यशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चची पिङ्कः (६) षष्ठचाश्च जगती छन्दसी उपो षु शृंणुही गिरो मर्घवृन् मार्तथा इव । यदा नंः सूनृतावतः कर आदुर्थयास इद् योजा न्विन्द्र ते हरी १ अज्ञ्ज्ञमीमदन्त ह्या वे प्रिया अधूषत । अस्तौषत स्वभानवो विष्रा नविष्ठया मृती योजा न्विन्द्र ते हरी २ सुसंदृशं त्वा वृयं मर्घवन् वन्दिषीमिह । प्र नूनं पूर्णवेन्धुरः स्तुतो योहि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ३ स घा तं वृषेणं रथा मधि तिष्ठाति गोविद्यम् । यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतित योजा न्विन्द्र ते हरी ४ युक्तस्ते अस्तु दिच्चेण उत स्वयः शतक्रतो । तेनं जायामुप प्रियां मन्दानो याह्यन्धंसो योजा न्विन्द्र ते हरी ४ युक्तिने ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र योहि दिध्वे गर्भस्त्योः । उत् त्वां सुतासौ रभसा अमन्दिषुः पूष्णवान् विज्ञन्त्सम् पत्नचीमदः ६

## (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः

त्रश्वीवित प्रथमो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः। तिमत् पृंगाि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचैतसः १ त्रापो न देवीरुपं यन्ति होत्रियं मुवः पश्यन्ति वितेतं यथा रर्जः। प्राचैर्देवासः प्र ग्रंयन्ति देव्युं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वृरा ईव २ त्राधि द्वयौरदधा उक्थ्यं१ वचौ यतस्त्रुंचा मिथुना या संपूर्यतः। ग्रसंयत्तो वृते ते चेति पुष्यंति भुद्रा शिक्त्यंजीमानाय सुन्वते ३ ग्रादङ्गिराः प्रथमं देधिरे वये इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्ययो । सर्वं पुणेः समिविन्दन्त भोजीन मश्चीवन्तं गोमीन्तमा पुशुं नरेः ४ युज्ञैरर्थवां प्रथमः पुथस्तिते ततः सूर्यो वृतपा वेन ग्राजीन । ग्रा गा ग्राजदुशनी काव्यः सची युमस्य जातम्मृतं यजामहे ५ बहिर्वा यत् स्विपत्याये वृज्यते ऽको वा श्लोकेमाघोषेते दिवि । ग्रावा यत्र वदिति कारुक्थ्यर्स्तस्येदिन्द्रौ ग्रभिपित्वेषु रणयति ६

# (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमद्वितीयतृचयोरनुष्टुप् (७-६) तृतीयतृचस्योष्णिक् (१०-१२) चतुर्थतृचस्य पङ्किः (१३-१४) पञ्चमत्चस्य गायत्री (१६-१८) षष्ठत्चस्य त्रिष्ट्प् (१६-२०) एकोनविंश्या विंश्याश्च प्रगाथः (विषमाया बृहती, समायाः सतोबृहती) छन्दांसि ग्रसावि सोमं इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णुवा गंहि। त्र्या त्वां पृशक्त्विन्द्रयं रजः सूर्यो न रश्मिभः १ इन्द्रमिद्धरी वहतो ऽप्रतिधृष्टशवसम् । ऋषींगां च स्तुतीरुपं युज्ञं च मान्षागाम् २ त्रा तिष्ठ वृत्रहुन् रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीनं स् ते मनो ग्रावां कृशोतु व्युनां ३ इमिन्द्र सुतं पिंबु ज्येष्टममेर्त्यं मदेम् । \_ शक्रस्यं त्वाभ्यं बरन् धारां ऋतस्य सादंने ४ इन्द्रीय नूनमर्च<u>तो</u> क्थानि च ब्रवीतन । सुता श्रीमत्सुरिन्देवो ज्येष्ठं नमस्यता सर्हः ५ -निकुष्टुद् रथीत<u>रो</u> ह<u>री</u> यदिन्द्र यच्छेसे। निक्षप्तानुं मुज्मना निकः स्वश्चं ग्रानशे ६ य एक इद् विदयीते वसु मर्ताय दाश्षे। ईशानो स्रप्रतिष्कृत इन्द्री स्रङ्ग ७ कदा मर्तमराधर्स पुदा चुम्पीमव स्फुरत्। कदा नेः शुश्रवद् गिर इन्द्री ऋङ्ग ५ यश्चिद्धि त्वां बृहुभ्य ग्रा सुतावां ग्राविवांसति ।

उग्रं तत् पेत्यते शव इन्द्रौ ऋङ्ग ६ स्वादोरित्था विषुवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेग स्यावरी वृष्णा मदेन्ति शोभसे वस्वीरन् स्वराज्येम् १० ता स्रस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः। प्रिया इन्द्रेस्य धेनवो वर्जं हिन्वन्ति सार्यकं वस्वीरन् स्वराज्यम् ११ ता श्रस्य नर्मसा सहैः सपर्यन्ति प्रचैतसः । वृतान्यस्य सश्चिरे पुरूरिं पूर्विचित्तये वस्वीरन् स्वराज्यम् १२ इन्द्रौ दधीचो स्रस्थिभ र्वृत्रारायप्रतिष्कुतः । जुघाने नवृतीर्नव १३ इच्छन्नश्चेस्य यच्छिरः पर्वेतेष्वपेश्रितम् । तद् विदच्छर्युगाविति १४ \_ स्रत्राहु गोर्रमन्वतु नामु त्वष्टंरपीच्यंम् । इत्था चुन्द्रमंसो गृहे १५ को ऋद्य युंङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनौ दुई गायून्। त्र<u>ग</u>सिन्निषून् हत्स्वसौ मयोभून् य एषां भृत्यामृग्<u>ध</u>त् स जीवात् १६ क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को ग्रन्ति । कस्तोकाय क इभीयोत राये ऽधि ब्रवत् तुन्वेई को जनीय १७ को ऋग्निमीट्टे ह्विषां घृतेनं स्त्रचा यंजाता ऋतुभिर्धुवेभिः । कस्मै देवा स्रा वहानाश होम् को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः १८ त्वमुङ्ग प्र शैसिषो देवः शिवष्टु मर्त्यम् । न त्वदुन्यो मेघवन्नस्ति मर्डिते न्द्र ब्रवीमि ते वर्चः १६ मा ते राधांसि मा ते ऊतयों वसो उस्मान् कदा चना देभन्। विश्वां च न उपिममीहि मानुषु वसूनि चर्षु शिभ्य ग्रा २०

(८४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम्
(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-४, ६-११) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ठचादिषरणाञ्च जगती (४, १२)
पञ्चमीद्वादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

प्रये शुम्भेन्ते जनेयो न सप्तयो यामेन् रुद्रस्यं सूनवेः सुदंसीसः । रोदंसी हि मुरुत्तश्चिक्तरे वृधे मदीन्त वीरा विदथेषु घृष्वयः १ त उचितासौ महिमानेमाशत दिवि रुद्रासो ग्रधि चिक्तरे सदः । ग्रचैन्तो ग्रुकं जनयेन्त इन्द्रिय मधि श्रियौ दिधरे पृश्निमातरः २ गोमतिरो यच्छुभयेन्ते ग्रुञ्जिभि स्तुनूषु शुभ्रा दिधरे विरुक्मेतः । बार्धन्ते विश्वमभिमातिन्मप् वत्मन्येषामन् रीयते घृतम् ३ वि ये भ्राजन्ते स्मेखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो ग्रच्युता चिदोर्जसा । मुनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषेवातासः पृषेतीरयुग्ध्वम् ४ प्र यद् रथेषु पृषंतीरयुंग्ध्वं वाजे ऋदिं मरुतो रंहयन्तः । उतारुषस्य विष्यन्ति धारा श्रमेवोदभिर्व्यन्दन्ति भूमे ४ त्र्या वौ वहन्तु सप्तयो रघुष्यदौ रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः। सीद्ता बहिर्हर वः सर्दस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो ग्रन्धंसः ६ तैऽवर्धन्त स्वतेवसो महित्वना नाकं तुस्थुरुरु चेक्रिरे सर्दः । विष्णुर्यद्भावुद् वृषेगां मद्च्युतं वयो न सीद्निधि बहिषि प्रिये ७ शूरो इवेद् युर्युधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतेनासु येतिरे । भर्यन्ते विश्वा भुवना मुरुद्भ्यो राजनि इव त्वेषसदृशो नरः ᠷ त्वष्टा यद् वजं सुकृतं हिररययं सहस्रभृष्टिं स्वपा स्रवर्तयत्। धत्त इन्द्रो नर्यपस्मि कर्तुवे ऽहीन् वृत्रं निरपामौब्जदर्श्वम् ६ ऊर्ध्वं नुन्द्रेऽवृतं त ग्रोजंसा ददृहांगं चिद् बिभिदुर्वि पर्वतम् । धर्मन्तो वाणं मुरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रगयानि चक्रिरे १० जिह्यं नुनुद्रेऽवृतं तया दिशा सिश्चनुत्सं गोर्तमाय तृष्णजे । त्र्या गेच्छन्तीमवसा चित्रभीनवः कामुं विप्रस्य तर्पयन्त धार्मभिः ११ या वः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाश्षे यच्छताधि । ग्रुस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रियं नौ धत्त वृषेगः सुवीरम् १२

(८६) षडशीतितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगगो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

मर्रुतो यस्य हि चये पाथा दिवो विमहसः । स सृंगोपार्तमो जर्नः १ युज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम् । मर्रुतः शृगुता हर्वम् २ उत वा यस्य वाजिनो उनु विप्रमत्चत । स गन्ता गोमित व्रजे ३ अस्य वीरस्य बहिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मदेश्च शस्यते ४ अस्य श्रोष्ट्रन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्ष्णीर्भ । सूरं चित् सस्त्रुषीरिषः ४ पूर्वीभिहिं देदाशिम शरदिर्दर्मरुतो व्यम् । अवौभिश्चर्षणीनाम् ६ सुभगः स प्रयज्यवो मर्रुतो अस्तु मर्त्यः । यस्य प्रयासि पर्षथ ७

शशमानस्यं वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कार्मस्य वेनेतः ५ यूयं तत् सत्यशवस ऋाविष्केर्त महित्वना । विध्येता विद्युता रत्तः ६ गूहेता गुह्यं तमो वि योत विश्वमित्रिर्णम् । ज्योतिष्कर्ता यदुश्मिसं १०

## (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । जगती छन्दः

प्रत्वेच्नसः प्रतेवसो विरुप्शिनो उनीनता स्रविथुरा सृजीिषणः । जुष्टतमासो नृतमासो स्रिञ्जिभि वर्यानचे के चिदुस्ता ईव स्तृभिः १ उपह्लरेषु यदचिध्वं य्या वर्य इव मरुतः केने चित् पृथा । श्लोतिन्त कोशा उपं वो रथेष्वा घृतमुंचता मधुंवर्णमचेते २ प्रैषामज्मेषु विथुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद्धं युञ्जते शुभे । ते क्रीळयो धृनयो भ्राजंदृष्टयः स्वयं महित्वं पंनयन्त धृतयः ३ स हि स्वसृत् पृषंदश्लो युवा गृणो्ई उया ईशानस्तविषीभिरावृतः । स्रिसं सत्य सृण्यावानेद्यो उस्या धियः प्रीविताथा वृषां गृणः ४ पितुः प्रबस्य जन्मना वदामिस सोमस्य जिह्ना प्र जिंगाित चर्चसा । यदीमिन्द्रं शम्युक्वांण स्राश्वाता दिन्नामानि युज्ञियांनि दिधरे ५ श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिचिरे ते रिश्मिभस्त स्रृक्वंभिः सुखादयः । ते वाशीमन्त इष्मिणो स्रभीरवो विद्रे प्रियस्य मार्रतस्य धार्मः ६

### (८८) त्रष्टाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । (१,६) प्रथमाषष्ठचोर्ऋचोः प्रस्तारपङ्किः (२-४) द्वितीयादितृचस्य त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च विराङ्रूपा छन्दांसि

ग्रा विद्युन्मेद्धिर्मरुतः स्वकै रथेभिर्यात त्रृष्टिमद्धिरश्वेपर्णैः । ग्रा वर्षिष्ठया न इषा वयो न पेप्तता सुमायाः १ तैऽरुगेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे कं योन्ति रथतूर्भिरश्वैः । रुक्मो न चित्रः स्वधितीवान् पुव्या रथस्य जङ्घनन्त भूमे २ श्रिये कं वो ग्राधि तुनूषु वाशी मुँधा वना न कृंगवन्त ऊर्ध्वा । युष्मभ्यं कं मेरुतः सुजाता स्तुविद्युम्नासौ धनयन्ते ग्राद्रिम् ३ ग्रहां गृधाः पर्या व ग्रागुं रिमां धिर्यं वार्कायाँ चं देवीम् । ब्रह्मं कृगवन्तो गोतंमासो ग्रकें रूध्वं नुनुद्र उत्सिधं पिबंध्ये ४ एतत् त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह् यन्मंख्तो गोतंमो वः । पश्यन् हिरंगयचक्रानयोदंष्ट्रान् विधावतो वराहूंन् ५ एषा स्या वो मख्तोऽनुभूत्री प्रति ष्टोभित वाघतो न वाणी । ग्रस्तोभयुद् वृथांसा मनुं स्वधां गर्भस्त्योः ६

### (८६) एकोननवतितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-४, ७) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्याश्च जगती (६) षष्ठचा विराट्स्थाना (५-१०) अष्टम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् छन्दांसि

त्रा नौ भुद्राः क्रतेवो यन्तु विश्वतो ऽदेब्धासो त्रपरीतास उद्भिदेः । देवा नो यथा सद्मिद् वृधे ग्रमः न्नप्रायुवो रिच्वतारी दिवेदिवे १ देवानां भुद्रा सुमुतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निर्वर्तताम् । देवानां सुरूयमुपं सेदिमा वयं देवा नु ग्रायुः प्र तिरन्तु जीवसे २ तान् पूर्वया निविदौ हमहे वयं भगै मित्रमदितिं दर्चमुस्त्रिधम्। अर्युमणुं वर्रुणुं सोमम्श्रिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ३ तन्नो वार्तो मयोभ् वातु भेषुजं तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः । तद् ग्रावांगः सोमुस्तो मयोभुव स्तदंश्विना शृग्तं धिष्णया युवम् ४ तमीशानं जर्गतस्तस्थ्षुरपतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे व्यम्। पूषा नो यथा वेदसामसंद् वृधे रिच्चता पायुरदेब्धः स्वस्तये ५ स्वस्ति न् इन्द्रौ वृद्धश्रेवाः स्वस्ति नेः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नुस्तान्यों ग्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ६ पृषदश्चा मुरुतः पृश्निमातरः शुभुंयावनो विदर्थेषु जग्मयः। अग्रिजिह्ना मनेवः सूरचित्तसो विश्वे नो देवा अवसा गैमबिह ७ भद्रं कर्गेभिः शृग्याम देवा भद्रं पेश्येमाचिर्भर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गैः स्तुष्टवांस स्तन्भि व्यशिम देवहितं यदायुः ५ शतमिन्न शरदो स्रन्ति देवा यत्री नश्चक्रा जरसं तुनूनीम्। पुत्रासो यत्रं पितरो भवंन्ति मा नौ मुध्या रीरिष्तायुर्गन्तौः ह \_ म्रदि<u>ति</u>द्यौरदिति<u>र</u>न्तरि<u>च</u> मदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

# विश्वे देवा ग्रदितिः पञ्च जना ग्रदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् १०

[Rik Veda]

#### (६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-६) प्रथमाद्यष्ट्यां गायत्री (६) नवम्याश्चानुष्टुप् छन्दसी
ऋगुन्तिती नो वर्षणो मित्रो नेयतु विद्वान् । ऋर्यमा देवैः सजोषाः १
ते हि वस्वो वस्त्रीवाना स्ते ऋप्रमूरा महीभिः । वृता रेचन्ते विश्वाहां २
ते ऋसमभ्यं शर्म यंस चमृता मत्येभ्यः । बाधमाना ऋप द्विषः ३
वि नः पृथः सुवितायं चियन्त्विन्द्रौ मुरुतः । पूषा भगो वन्द्यासः ४
उत नो धियो गोत्र्र्यग्राः पूष्ट्वन् विष्णुवेवयावः । कर्ता नः स्वस्तिमतः ५
मधु वातां ऋतायते मधु चरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ६
मधु नक्तमुतोषसो मधुमृत् पार्थिवं रजः । मधु द्यौरंस्तु नः पिता ७
मधुमान्नो वन्स्पित र्मधुमा ऋस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ६
शं नौ मित्रः शं वर्षणः शं नौ भवत्वर्यमा ।
शं न इन्द्रो बृहस्पितः शं नो विष्णुंरुक्क्रमः ६

### (६१) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-२३) त्रयोविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम त्रृषिः । सोमो देवता । (१-४, १८-२३) प्रथमादिचतुर्त्रृचामष्टादश्यादिषरणाञ्च त्रिष्टुप् (५-१६) पञ्चम्यादिद्वादशानां गायत्री (१७) सप्तदश्याश्चोष्णिक् छन्दांसि त्वं सीम् प्र चिकितो मनीषा त्वं रिजिष्टुमन् नेषि पन्थीम् ।

तव प्रणीती पितरी न इन्दो देवेषु रह्नमभजन्त धीराः १ त्वं सीम् क्रतुभिः सुक्रतुर्भू स्त्वं दन्नैः सुदन्नौ विश्ववेदाः । त्वं वृषां वृष्वत्वेभिर्मिह्त्वा द्युम्नेभिर्द्यम्र्यभवो नृचन्नाः २ राज्ञो नु ते वर्रणस्य वृतानि बृहद् गेभीरं तर्व सोम् धामं । शुचिष्ट्यमिस प्रियो न मित्रो दन्नाय्यौ स्रर्यमेवासि सोम ३ या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु । तेभिनों विश्वैः सुमना स्रहेळन् राजन्त्सोम् प्रति ह्व्या गृभाय ४ त्वं सीमासि सत्पित स्त्वं राज्ञोत वृत्रहा । त्वं भद्रो स्रिस क्रतुः ४ त्वं चे सोम नो वशौ जीवातुं न मेरामहे । प्रियस्तौत्रो वनस्पतिः ६

[Rik Veda]

त्वं सौम मुहे भगुं त्वं यूने ऋतायते । दर्ज्ञं दधासि जीवसे ७ त्वं नेः सोम विश्वतो रत्तां राजन्नघायुतः । न रिष्येत् त्वार्वतः सर्वा ५ सोम यास्ते मयोभुवं ऊतयः सन्ति दाशुषे । ताभिनीं ऽविता भव ६ इमं युज्ञमिदं वचौ जुजुषाग उपागीह । सोमु त्वं नौ वृधे भीव १० \_ सोमं गीर्भिष्ट्रा वयं वर्धयामो वचोविदः । सुमृळीको न स्रा विश ११ गुयस्फानौ ग्रमीवृहा वसुवित् पुष्टिवर्धनः । सुमित्रः सौम नो भव १२ सोम रारन्धि नौ हृदि गावो न यवसेष्वा। मर्य इव स्व स्रोक्ये १३ यः सौम सरूये तर्व रारगीद् देव मर्त्यः । तं दर्ज्ञः सचते कविः १४ उरुष्या गौ स्रभिशस्तेः सोम् नि पाह्यंहैसः । सरवी स्शेवं एधि नः १४ त्र्या प्यायस्<u>व</u> समैतु ते विश्वतः सोम् वृष्णयेम् । भवा वार्जस्य संगुथे १६ त्र्या प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंश्भिः। भवा नः सुश्रवस्तम्ः सखा वृधे १७ सं ते पर्या<u>सि</u> सर्मु यन्तु वाजाः सं वृष्णयन्यभिमा<u>ति</u>षाहेः । त्राप्यायमानो त्रमृताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्व १८ या ते धामानि हिवषा यर्जन्ति ता ते विश्वा परिभूरेस्तु यज्ञम् । गयस्फानीः प्रतरंगाः स्वीरो ऽवीरहा प्र चेरा सोम दुर्यान् १६ सोमौ धेनुं सोमो ऋर्वेन्तमाशं सोमौ वीरं कर्मरायं ददाति । सादन्यं विद्रथ्यं सभेयं पितृश्रवंगं यो दर्दाशदस्मै २० त्र्यषहिळं युत्सु पृतेनासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम् । भुरेषुजां सुचितिं सुश्रवसं जर्यन्तं त्वामनु मदेम सोम २१ त्विममा स्रोषंधीः सोम विश्वा स्त्वमपो स्रजनयस्त्वं गाः। त्वमा ततन्थोर्वर्नतरिचं त्वं ज्योतिषा वि तमौ ववर्थ २२ देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य। मा त्वा तेनदीशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ २३

### (६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-१८) म्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम त्रमृषिः । (१-१४) प्रथमादिपञ्चदशर्चामुषाः (१३-१८) षोडश्यादितृचस्य चाश्विनौ देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्म्भृचां जगती (४-१२) पञ्चम्याद्यष्टानां त्रिष्टुप् (१३-१८) त्रयोदश्यादिषरणाञ्चोष्णिक् छन्दांसि

एता उ त्या उषसंः केत्मंक्रत पूर्वे ऋधें रजसो भानुमंञ्जते । उद्पप्तन्ररुणा भानवो वृथा स्वायुजो ग्ररुषीर्गा ग्रीयुन्नत । म्रक्रेनुषासौ व्युनीनि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयः २ त्र्यचेन्ति नारीरपसो न <u>वि</u>ष्टिभिः समानेन योजेनेना प<u>रा</u>वर्तः । इषुं वहन्तीः सुकृते सुदानेवे विश्वेदहु यजमानाय सुन्वते ३ म्रि<u>धि पेशांसि वपते नृतूरिवा पौर्णुते</u> वर्च उस्नेव बर्जहम्। ज्योतिर्विश्वरमे भुवनाय कृरवती गावो न वृजं व्युरेषा ग्रावितमः ४ प्रत्यर्ची रुशेदस्या ग्रदर्शि वि तिष्ठते बार्धते कृष्णमभ्वेम् । स्वरुं न पेशौ विदर्थेष्वञ्जञ् चित्रं दिवो दुहिता भानुमेश्रेत् ४ त्र्यतीरिष्म तमसस्पारमस्यो षा उच्छन्ती वयुनी कृशोति। श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनुसायाजीगः ६ भास्वती नेत्री सूनृतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमिभिः। प्रजावतो नवतो अश्वेब्ध्या नुषो गोत्रीग्राँ उप मासि वाजीन् ७ उषुस्तमेश्यां युशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रियमश्रेबुध्यम् । स्दंसीसा श्रवीसा या विभासि वाजीप्रसूता सुभगे बृहन्तीम् ५ विश्वानि देवी भूवनाभिचन्यां प्रतीची चर्चुरुर्विया वि भाति। विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वार्चमविदन्मनायोः ६ पुनेःपुनुर्जायमाना पुराशी समानं वर्शम्भि शुम्भमाना । श्वघ्नीवं कृतुर्विजं स्रामिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुंः १० व्यूगर्वती दिवो ग्रन्तां ग्रबो ध्यपु स्वसारं सनुतर्युयोति । प्रमिनती मेनुष्या युगानि योषां जारस्य चर्चसा वि भाति ११ पुश्न चित्रा सुभगो प्रथाना सिन्धुर्न चोदे उर्विया व्येश्वेत्। म्रमिनती दैव्योनि वृतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दृशाना १२ उषस्तञ्चित्रमा भैरा स्मर्भ्यं वाजिनीवति । येन तोकं च तनयं च धामहे १३ उषौ ग्रद्येह गौम त्यश्चीवति विभावरि । रेवदुस्मे व्युच्छ सूनृतावति १४ युद्भवा हि वोजिनीव त्यश्वीं ऋदारुणाँ उषः । \_ ग्रथा नो विश्वा सौर्भगान्या वेह १५

ग्रिश्वीना वृर्तिरस्मदा गोमेद् दस्ता हिरेगयवत् । ग्रवांग्रथं समेनसा नि येच्छतम् १६ यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनीय चक्रथुः । ग्रा न ऊर्जं वहतमश्विना युवम् १७ एह देवा मेयोभुवा दस्रा हिरेगयवर्तनी । उष्वर्बुधौ वहन्तु सोमेपीतये १८

### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य स्कस्य राहृगगो गोतम त्रुषिः । त्रुग्नीषोमौ देवते । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् (४-७, १२) चतुर्थ्यादिचतसृगां द्वादश्याश्च त्रिष्टुप् ५ ग्रष्टम्या जगती त्रिष्ट्ब वा (६-११) नवम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दांसि त्र्यमीषोमाविमं सु मै शृगुतं वृषगा हर्वम् । प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मर्यः १ त्र्यमीषोमा यो त्रद्य वी मिदं वर्चः सपुर्यति । तस्मै धत्तं सुवीर्युं गवां पोषुं स्वश्चर्यम् २ त्रुग्नीषोमा य त्राहुतिं यो वां दाशाद्धिविष्कृतिम् । स प्रजयां स्वीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत् ३ त्र्यमीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदम्ष्णीतमवसं पृणिं गाः। म्रवातिरतं बृसंयस्य शेषो ऽविन्दतं ज्योतिरेकं बृहुभ्यः ४ युवमेतानि दिवि रौचना न्यग्निश्च सोम् सक्रेत् ग्रधत्तम्। \_ युवं सिन्धूरॅभिशस्तेरवृद्या दग्नीषोमावमुंञ्चतं गृभीतान् ५ \_ ग्रान्यं <u>दि</u>वो मातुरिश्चा जभारा मध्नादन्यं परि श्येनो ग्राट्रेः । त्र्रग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानो रं युज्ञार्य चक्रथुरु लोकम् ६ ग्रग्नीषोमा हुविषुः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथीम् । सुशर्माणा स्ववंसा हि भूत मथी धतां यजमानाय शं योः ७ यो स्रग्नीषोमा हुविषा सपुर्याद् देवुद्रीचा मनेसा यो घृतेने। तस्य वृतं रेचतं पातमंहसो विशे जनीय महि शर्म यच्छतम् ५ त्र्यग्रीषोमा सर्वेदसा सहैती वनतुं गिरेः। सं देवुत्रा बेभूवथुः ६ अग्रीषोमावनेने वां यो वां घृतेन दाशित । तस्मै दीदयतं बृहत् १० त्र्यमीषोमा<u>वि</u>मानि नो युवं हुव्या जुंजोषतम् । त्र्या या<u>त</u>मुपं नः सची ११

त्रग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न त्रा प्यायन्तामुस्त्रिया हव्यसूर्दः । त्रुस्मे बलानि मुघवत्सु धत्तं कृगुतं नौ त्रध्वरं श्रुंष्टिमन्तम् १२

# (१४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । (१-१६) प्रथमादिषोडशर्चामग्रिर्जातवेदाः, तत्रापि (८) त्रष्टम्याः पादत्रयस्य देवाः (१६) षोडश्या उत्तरार्धस्य मित्रवरुणादितिसिन्धुपृथिवीद्यावो वा देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती (१५-१६) पञ्चदशीषोडश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इमं स्तोमुमहीते जातवैदसे रथीमव सं महिमा मनीषयी। \_ भुद्रा हि नुः प्रमेतिरस्य <u>स</u>ंस<u>्चि द्यो स</u>ुरूये मा रिषामा वृयं तर्व १ यस्मै त्वमायजेसे स सोध त्यनुर्वा चेति दर्धते स्वीर्यम् । स तूताव नैनेमश्नोत्यंहुति रग्ने सुरूये मा रिषामा वयं तर्व २ शकेमं त्वा समिधं साधया धिया स्त्वे देवा हुविरंदुन्त्याहुंतम्। त्वर्मादित्याँ ग्रा वेहु तान् ह्यू१्श्म स्यग्ने सुरूये मा रिषामा वृयं तर्व ३ भरमि्ध्मं कृरावामा हुवींषि ते चितर्यन्तः पर्वराापर्वराा वयम् । जीवातेवे प्रतरं सांधया धियो ऽग्ने सुरूये मा रिषामा वयं तर्व ४ विशां गोपा ग्रस्य चरन्ति जन्तवौ द्विपद्य यदुत चतुष्पद्कुभिः। चित्रः प्रकेत उषसौ महाँ ग्रास्यग्ने सुरूये मा रिषामा वयं तर्व ४ त्वर्मध्वर्युरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोर्ता जनुषा पुरोहितः । विश्वां विद्वां त्रात्विंज्या धीर पुष्य स्यग्ने सुरूये मा रिषामा व्ययं तर्व ६ यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित् सन्तळिदिवाति रोचसे। राज्याश्चिदन्धों स्रति देव पश्या स्याप्ने सरूये मा रिषामा वयं तर्व ७ पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथो ऽस्माकं शंसौ ऋभ्यस्तु दूढर्यः । तदा जीनीतोत पुष्यता वचो ऽग्ने सुरूये मा रिषामा वृयं तर्व ५ व्धेर्दुःशंसाँ ग्रपं दूढ्यो जिह दूरे वा ये ग्रन्ति वा के चिद्वित्रणः। त्रर्थी युज्ञार्य गृ<u>ग्</u>ते सुगं कृ ध्येग्ने सुरुये मा रिषामा व्यं तर्व ६ यदय्क्था ग्ररुषा रोहिता रथे वार्तजूता वृष्भस्यैव ते रवीः। म्रादिन्वसि वृनिनों धूमकेतुना ऽग्नें <u>स</u>रूये मा रिषामा व्यं तर्व १० ग्रर्ध स<u>व</u>नादुत बिभ्युः पतित्रिणौ द्रप्सा यत् ते यवसादो व्यस्थिरन्। सुगं तत् ते ताव्केभ्यो रथेभ्यो ऽग्ने सुरूये मा रिषामा व्यं तर्व ११

श्रुयं मित्रस्य वर्रणस्य धार्यसे ऽवयातां मुरुतां हेळो श्रद्धेतः ।
मृळा सु नो भूत्वेषां मनः पुन रग्ने सुरुये मा रिषामा वृयं तर्व १२
देवो देवानीमसि मित्रो श्रद्धेतो वसुर्वसूनामसि चार्रुपध्वरे ।
शर्मन्त्स्याम् तर्व सप्रथस्तमे ऽग्ने सुरुये मा रिषामा वृयं तर्व १३
तत् ते भृद्रं यत्समिद्धः स्व दमे सोमीहतो जरसे मृळ्यत्तेमः ।
दधिस रत्नं द्रविणं च दाशुषे ऽग्ने सुरुये मा रिषामा वृयं तर्व १४
यस्मै त्वं सुद्रविणो ददिशो ऽनागास्त्वमिदिते सुर्वताता ।
यं भृद्रेण शर्वसा चोदयिस प्रजावता राधिसा ते स्यीम १५
स त्वमिग्ने सौभगत्वस्य विद्वा नस्माकुमायुः प्र तिरेह देव ।
तन्नी मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मिदितः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः १६

# सप्तमोऽध्यायः ७ व० १-३२ (६५) पञ्चनवतितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्सं ऋषिः । ऋग्निरौषसोऽग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे ग्रुन्यान्यां वृत्समुपं धापयेते।
हरिंर्न्यस्यां भविति स्वधावां छुक्रो ग्रुन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः १
दशेमं त्वष्टुंर्जनयन्त गर्भः मतन्द्रासो युवृतयो विर्मृत्रम्।
तिग्मानीकं स्वयंशसं जन्ने विरोचेमानं परि षीं नयन्ति २
त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकंमृप्सु।
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानाः मृतून् प्रशासद् वि देधावनुष्ठु ३ क इमं वौ निगयमा चिकेत वृत्सो मातृर्जनयत स्वधार्भः।
बृह्णीनां गर्भो ग्रुपसामुपस्थाः न्महान् क्विनिश्चरित स्वधावान् ४
ग्राविष्ट्यो वर्धते चारुरासु जिह्यानामूर्ध्वः स्वयंशा उपस्थे।
उभे त्वष्टुंर्विभ्यतुर्जायंमानात् प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते ५
उभे भद्रे जौषयेते न मेने गावो न वाश्रा उपं तस्थुरेवैः।
स दन्नाणां दन्नपतिर्वभूवाः अन्ति यं देन्निण्तो ह्विभिः ६
उद् यंयमीति सिव्तेवं बाहू उभे सिचौ यतते भीम त्र्युञन्।
उच्छुक्रमत्कंमजते सिमसमाः न्नवां मातृभ्यो वसना जहाति ७

त्वेषं रूपं कृंगुत उत्तरं यत् संपृञ्चानः सदेने गोभिरद्धः ।
कृविर्बुधं परि मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभ्व द
उरु ते जयः पर्येति बुधं विरोचेमानं महिषस्य धामे ।
विश्वेभिरग्ने स्वयंशोभिरिद्धो ऽदेब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान् ६
धन्वन्त्स्रोतेः कृगुते गातुमूर्मिं शुक्रैरूर्मिभिर्भि नेचिति चाम् ।
विश्वा सनीन जुठरेषु धते उन्तर्नेवासु चरित प्रसूषुं १०
एवा नौ स्रग्ने स्मिधा वृधानो रेवत् पावक् श्रवंसे वि भीहि ।
तन्नो मित्रो वरुगो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ११

### (६६) षरागवतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋग्निर्द्रविणोदा ऋग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

स प्रतथा सहसा जार्यमानः सद्यः काव्यनि बळेधत्त विश्वी। म्रापेश्च मित्रं धिषणा च साधन् देवा म्रुग्निं धौरयन् द्रविणोदाम् १ स पूर्वया निविदा कव्यतायो रिमाः प्रजा ग्रजनयुन्मनूनाम्। विवस्वता चर्चसा द्यामुपर्श्व देवा ऋग्निं धौरयन् द्रविगोदाम् २ तमीळत प्रथमं येज्ञसाधं विश ग्रारीराहुतमृञ्जसानम्। ऊर्जः पुत्रं भेरतं सृप्रदोनुं देवा ऋग्निं धौरयन् द्रविशोदाम् ३ स मतिरिश्वी पुरुवारेपृष्टि र्विदद् गातुं तनेयाय स्वर्वित्। विशां गोपा जीनता रोदेस्यो र्देवा ग्रम्भिं धौरयन् द्रविगोदाम् ४ नक्तोषासा वर्णमामेम्यनि धापयेते शिशमेकं समीची। द्यावाचामां रुक्मो अन्तर्वि भाति देवा अग्नियं धारयन् द्रविणोदाम् ४ रायो बुध्नः संगर्मनो वसूनां यज्ञस्य केतुर्मन्मसार्धनो वेः । त्रुमृतुत्वं रत्त्रीमाणास एनं देवा श्रुग्निं धौरयन् द्रवि<u>शो</u>दाम् ६ नू चे पुरा च सदेनं रयीगां जातस्ये च जायेमानस्य च जाम्। सतर्श्व गोपां भवतश्च भूरे देंवा ऋग्निं धीरयन् द्रविशोदाम् ७ द्रविगोदा द्रविगसस्तुरस्य द्रविगोदाः सर्नरस्य प्र यंसत्। द्रविगोदा वीरवतीमिषं नो द्रविगोदा रसित दीर्घमार्यः ५ एवा नौ ग्रग्ने समिधा वृधानो रेवत् पविक श्रवंसे वि भीहि। त्नो मित्रो वरुंगो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ६

### (६७) सप्तनविततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ग्रिग्नः शुचिरिम्नर्वा देवता । गायत्री छन्दः

ग्रपं नः शोशुंचद्घ मग्ने शुशुग्ध्या र्यिम्। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् १ सुबेत्रिया सुंगातुया वसूया चै यजामहे। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् २ प्र यद् भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकांसश्च सूरयः। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् ३ प्र यत् ते ग्रग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते व्यम्। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् ४ प्र यद्गेः सहंस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् ५ त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरिसं। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् ६ द्विषो नो विश्वतोमुखा ति नावेवं पारय। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् ७ स नः सिन्धुंमिव नावया ति पर्षा स्वस्तये। ग्रपं नः शोशुंचद्घम् ५

### (६८) अष्टनवतितमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋग्निर्वैश्वानरोऽग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वैश्वान् रस्यं सुमृतौ स्याम् राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः। इतो जातो विश्वमिदं वि चेष्टे वैश्वान् रो यति सूर्येण १ पृष्टो दिवि पृष्टो ग्रियाः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ग्रोषंधीरा विवेश। वैश्वान् रः सहसा पृष्टो ग्रियाः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् २ वैश्वान् र तव तत् सत्यमं स्त्वस्मान् रायो मुघवानः सचन्ताम्। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ३

### (६६) नवनवतितमं सूक्तम्

(१) एकर्चस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । ऋग्निर्जातवेदा ऋग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

जातवैदसे सुनवाम् सोमं मरातीयतो नि देहाति वेदेः । स नेः पर्षदिति दुर्गा<u>शि</u> विश्वां नावेव सिन्धुं दु<u>रि</u>तात्यग्निः १

#### (१००) शततमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य चार्षागिरा ऋजाश्वाम्बरीष-सहदेव-

भयमान-सुराधस ऋषयः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः स यो वृषा वृष्ययभिः समौका महो दिवः पृथिव्यार्श्व सम्राट्। सतीनसत्वा हञ्यो भरेषु मुरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रे ऊती १ यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो स्रस्ति । वृषंन्तमः सर्विभिः स्वेभिरेवै म्रुल्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती २ दिवो न यस्य रेतसो दुर्घानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः । तरदृद्वेषाः सासिहः पौंस्येभि म्हत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ३ सो ग्रङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषीभः सर्विभिः सरवा सन्। त्राग्मिभित्रांग्मी गात्भिज्येष्ठी मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रे ऊती ४ स स्नुभिनं रुद्रेभिर्ज्यभ्वा नृषाह्ये सासह्यां ग्रमित्रीन्। सर्नीळेभिः श्रवस्यानि तूर्वेन् मुरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ४ स मेन्युमीः समदेनस्य कर्ता ऽस्माकैभिर्नृभिः सूर्यं सनत्। ग्रस्मिन्नहुन्त्सत्पतिः पुरुहृतो मुरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ६ तमृतयौ रणयञ्छूरसातौ तं चेर्मस्य चितर्यः कृरवत त्राम्। सं विश्वस्य करुगस्येश एकौ मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रं ऊती ७ तमेप्सन्त शर्वस उत्सवेषु नरो नरमर्वसे तं धर्नाय। सो ग्रन्धे चित् तमंसि ज्योतिर्विदन् मुरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ५ स सव्येन यमित बार्धतश्चित् स देचिशे संगृभीता कृतानि । स कीरिणो चित् सर्निता धर्नानि मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रे ऊती ६ स ग्रामेभिः सर्निता स रथैभि विंदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वर्श्द्य। स पौंस्येभिरभिभूरशस्ती र्मरुत्वान् नो भवत्विन्द्रे ऊती १० स जामिभिर्यत् समजाति मीहळे ऽजामिभिर्वा पुरुहृत एवैः । त्र्रपां तोकस्य तनियस्य जेषे मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्र ऊती ११ स वंजभृद् दंस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा । चम्रीषो न शर्वसा पार्श्वजन्यो मरुत्वीन् नो भवृत्विन्द्रं ऊती १२ तस्य वर्जः क्रन्दित स्मत् स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् । तं सचन्ते सनयस्तं धर्नानि मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रं ऊती १३ यस्याजेस्वं शर्वसा मार्नमुक्थं पेरिभुजद् रोदेसी विश्वतः सीम्। स परिषुत् क्रत्भिर्मन्दसानो मुरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रे ऊती १४ न यस्य देवा देवता न मर्ता ग्रापेश्चन शर्वसो ग्रन्तमापुः।

[Rik Veda]

स प्रिंक्वा त्वर्चसा दमो दिवश्चं मुरुत्वान् नो भवृत्विन्द्रं ऊती १४ रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामी र्द्युचा राय ऋजाश्चंस्य। वृष्यवन्तं बिश्चती धूर्षु रथं मुन्द्रा चिकेत नाहुंषीषु विद्यु १६ एतत् त्यत् तं इन्द्र वृष्णं उक्थं वार्षागिरा ऋभि गृंगन्ति राधः। ऋजाश्चः प्रष्टिभिरम्बरीषः सहदेवो भयमानः सुराधाः १७ दस्यूञ्छ्म्यूँश्च पुरुहूत एवै र्हृत्वा पृंथिव्यां शर्वा नि बहीत्। सन्त् चेत्रं सिविभिः श्वित्वयेभिः सन्त् सूर्यं सनद्रपः सुवर्जः १८ विश्वाहेन्द्रौ ऋधिवृक्ता नौ ऋ स्त्वपरिह्नृताः सनुयाम् वार्जम्। तन्नौ मित्रो वर्षणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः १६

### (१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-

७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती (५-११) त्रष्टम्यादिचतसृगाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र मुन्दिने पितुमदेर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहेन्नजिश्वना । त्र्यवस्यवो वृषेगं वर्जदिन्तगं मुरुत्वन्तं सर्व्यायं हवामहे १ यो व्यंसं जाहषारोनं मुन्युना यः शम्बरं यो स्रहुन् पिप्रमवृतम् । इन्द्रो यः शुष्णिमुशुषुं न्यावृंगाङ् मुरुत्वन्तं सुरुयायं हवामहे २ यस्य द्यावीपृथिवी पौंस्ये मुहद् यस्ये वृते वरुणो यस्य सूर्यः । यस्येन्द्रस्य सिन्धेवः सश्चीत वृतं मरुत्वेन्तं सरूयार्यं हवामहे ३ यो ऋश्वीनां यो गवां गोपितर्वशी य ऋरितः कर्मीशाकर्मशि स्थिरः। वीळोश्चिदिन्द्रो यो ग्रस्निवतो वधो मुरुत्वन्तं सुख्यायं हवामहे ४ यो विश्वस्य जर्गतः प्रागतस्पति यों बृह्मग्रे प्रथमो गा स्रविन्दत्। इन्द्रो यो दस्यूरँधीराँ ग्रवातिरन् मुरुत्वीन्तं सुख्यायी हवामहे ५ यः शूरेभिर्हञ्यो यश्च भीरुभि यी धाविद्धिर्ह्यते यश्च जिग्युभिः। इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संदुध् र्म्रुत्वन्तं सख्यायं हवामहे ६ रुद्रार्गिमिति प्रदिशा विचन्नगो रुद्रेभिर्योषी तन्ते पृथु जयः। इन्द्रं मनीषा ग्रभ्येर्चिति श्रुतं मुरुत्वेन्तं सुख्यायं हवामहे ७ यद् वा मरुत्वः परमे सुधस्थे यद् वावुमे वृजने मादयसि । त्र<u>ात</u> त्रा यांह्यध्वरं <u>नो</u> त्रच्छां त्वाया हुविश्चकृमा सत्यराधः ५ त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुद च त्वाया हुविश्चंकृमा ब्रह्मवाहः ।

ग्रधां नियुत्वः सर्गणो मुरुद्धि रुस्मिन् युज्ञे बिहिषि मादयस्व ६ मादयस्व हरिभियें ते इन्द्र विष्यस्व शिप्रे विसृजस्व धेने । ग्रा त्वां सुशिप्र हर्रयो वहन्तू शन् हुव्यानि प्रति नो जुषस्व १० मुरुत्स्तीत्रस्य वृजनस्य गोपा व्यमिन्द्रेण सनुयाम् वार्जम् । तन्नो मित्रो वर्रणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ११

## (१०२) द्रचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१०) प्रथमादिदशर्चां जगती (११) एकादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इमां ते धियं प्र भीरे मुहो मुही मुस्य स्तोत्रे धिषणा यत् ते स्रानुजे। -तम्त्सवे चे प्रस्वे चे सास्हि मिन्द्रं देवासः शर्वसामद्वन् १ ग्रस्य श्रवी नुर्द्यः सप्त बिभ्रति द्यावाज्ञामा पृथिवी देर्शतं वर्षः । ग्रस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचचे श्रद्धे किमन्द्र चरतो वितर्तुरम् २ तं स्मा रथं मघवन् प्रावं सातये जैत्रं यं ते ग्रनुमदीम संगुमे। त्र्याजा ने इन्द्र मनेसा पुरुष्टत त्वायद्भ्यो मघव् उछर्म यच्छ नः ३ वयं जीयेम् त्वया युजा वृते मुस्माकुमंशुमुदीवा भरेभरे। ग्रुस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघव्न वृष्णया रुज ४ नाना हि त्वा हर्वमाना जनी इमे धर्नानां धर्तरवसा विपन्यवेः । ग्रस्मार्कं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रं हीन्द्र निर्भृतं मनुस्तवे ४ गोजितां बाह् ग्रमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतम्तिः खजंकरः । <u> ग्रुक</u>ल्प इन्द्रेः प्र<u>तिमान</u>ुमोजुसा था जना वि ह्नयन्ते सिषासर्वः ६ उत् ते शतान्मेघवृनु<u>च</u> भूये<u>स</u> उत् सहस्रोद् रिरिचे कृष्टिषु श्रवेः । ग्रमात्रं त्वी धिषणी तित्विषे मु हाधी वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदर ७ त्रिविष्टिधातुं प्रतिमानुमोर्जस स्तिस्रो भूमीर्नृपते त्रीर्णि रोचना । त्र्यतीदं विश्वं भूवेनं वविच्चथा शत्रुरिन्द्र जनुषां सनादंसि ५ त्वां देवेषुं प्रथमं हैवामहे त्वं बैभूथ पृतीनास् सासहिः। सेमं नेः कारुम्पमन्यमुद्भिद मिन्द्रेः कुर्गोत् प्रसवे रथं पुरः ह त्वं जिंगेथ न धर्ना रुरोधिथा भैष्वाजा मेघवन् महत्सुं च। त्वामुग्रमवेसे सं शिशीम स्यथा न इन्द्र हर्वनेषु चोदय १० विश्वाहेन्द्री अधिवृक्ता नौ य्यास्त्वपीरह्नताः सनुयाम् वाजीम् ।

## तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ११

#### (१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः तत् ते इन्द्रियं पेरमं पेराचै रधारयन्त कवर्यः पुरेदेम् । चुमेदमुन्यद् दिव्यर्शन्यदेस्य समी पृच्यते समुनेव केतुः १ स धौरयत् पृथिवीं पप्रथेच्च वजे्ग हत्वा निरपः संसर्ज । ग्रहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन् व्यंसं मघवा शचीभिः २ स जातूर्भर्मा श्रद्दधीन ग्रोजः पुरी विभिन्दन्नचरद् वि दासीः। विद्वान् विजिन् दस्येवे हेतिम्स्या ऽऽर्यं सहौ वर्धया द्यम्मिन्द्र ३ तद्चुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मुघवा नाम बिभ्रंत्। उपप्रयन् देस्युहत्यीय वृजी यद्धे सूनुः श्रवेसे नामे दुधे ४ तदेस्येदं पेश्यता भूरि पृष्टं श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीर्याय । स गा ग्रेविन्दत् सो ग्रेविन्ददश्चान् त्स ग्रोषंधीः सो ग्रुपः स वर्नानि ४ भूरिकर्मणे वृष्भाय वृष्णे सत्यशिष्माय सुनवाम् सोमेम् । य ग्रादृत्यां परिपन्थीव शूरो ऽर्यज्वनो विभजन्नेति वेर्दः ६ तदिन्द्र प्रेवं वीर्यं चकर्थ यत् ससन्तं वज्रेणाबौधयोऽहिम्। म्रन् त्वा पत्नीर्हिष्तं वर्यश्च विश्वे देवासी म्रमदन्ने त्वा ७ शुष्णुं पिप्रुं कुर्यवं वृत्रमिन्द्र युदावधीविं पुरः शम्बरस्य। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ५

## (१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः योनिष्ट इन्द्र निषदे ग्रकारि तमा नि षीद स्वानो नार्वा । विमुच्या वयौऽवृसायाश्चीन् दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रिपत्वे १ ग्रो तये नर इन्द्रमूतये गुर्नू चित् तान् त्सुद्यो ग्रध्वीनो जगम्यात् । देवासौ मन्युं दासस्य श्चम्नन् ते न ग्रा वचन् त्सुविताय वर्णम् २ ग्रव त्मना भरते केत्वेदा ग्रव त्मना भरते फेनेमुदन् । चीरेण स्नातः क्येवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवर्ण शिफायाः ३

युयोप नाभिरुपेरस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्टि शूरैः ।

ग्रञ्जसी कृंलिशी वीरपेती पयौ हिन्वाना उदिभिर्भरन्ते ४

प्रित यत् स्या नीथादेशि दस्यो रोको नाच्छा सदेनं जानती गौत् ।

ग्रर्ध स्मा नो मघवञ्चकृंतादि न्मा नौ मृघेव निष्ण्रपी पर्रा दाः ५

स त्वं न इन्द्र सूर्ये सो ग्रप्स्व नागास्त्व ग्रा भेज जीवशंसे ।

मान्तरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महृत ईन्द्रियार्य ६

ग्रधा मन्ये श्रत् ते ग्रस्मा ग्रधायि वृषां चोदस्व महृते धनाय ।

मा नो ग्रकृते पुरुहूत योना विन्द्र ज्ञध्येद्भ्यो वर्य ग्रासुतिं दाः ७

मा नो वधीरिन्द्र मा पर्रा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मौषीः ।

ग्रागडा मा नौ मघवञ्छक्र निर्भे न्मा नः पात्रां भेत् सहजानुषाणि ६

ग्र्यांङेहि सोमेकामं त्वाह र्यं सुतस्तस्य पित्रा मदाय ।

उक्वयचा जठर ग्रा वृषस्व पितेव नः शृणुहि ह्यमानः ६

## (१०५) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याप्तचस्त्रित म्राङ्गिरसः कुत्सो वा मृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-७, ६-१८) प्रथमादिसप्तर्चां नवम्यादिदशानाञ्च पङ्किः

(६) ग्रष्टम्या यवमध्या महाबृहती (१६) एकोनविंश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि चन्द्रमा ग्रुप्स्वर्र्ग्नरा सुंपुर्णी धांवते द्विव । न वो हिरगयनेमयः पुदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में ग्रुस्य रौदसी १ ग्रुर्थिमद् वा उ ग्रुर्थिन् ग्रा जाया युवते पतिम् । तुञ्जाते वृष्ण्यं पर्यः परिदाय रसं दुहे वित्तं में ग्रुस्य रौदसी २ मो षु देवा ग्रुदः स्वर्र्ं रवं पादि दिवस्परि । मा सोम्यस्यं शंभुवः शूने भूम कदा चन वित्तं में ग्रुस्य रौदसी ३ यृज्ञं पृंच्छाम्यवृमं स तद् दूतो वि वाचिति । क्वं ग्रुतं पूर्व्यं गृतं कस्तद् बिभर्ति नूतेनो वित्तं में ग्रुस्य रौदसी ४ ग्रुमी ये देवा स्थनं त्रिष्वा रौचने दिवः । कद् व त्रुतं कदनृतं क्वं प्रुता व ग्राहृति वित्तं मे ग्रुस्य रौदसी ४ कद् व त्रुतं कदनृतं क्वं प्रुता व ग्राहृति वित्तं में ग्रुस्य रौदसी ४ कद् व त्रुतस्यं धर्णुस्य कद् वर्षणस्य चर्चणम् । कदेर्यम्णो महस्पथा ति क्रामेम दूढ्यो वित्तं में ग्रुस्य रौदसी ६ ग्रुहं सो ग्रीस्म यः पुरा सुते वदिम् कानि चित् ।

तं मा व्यन्त्याध्योई वृको न तृष्णर्जं मृगं वित्तं में ग्रस्य रीदसी ७ सं मा तपन्त्यभिर्तः सपत्नीरिव पर्शवः । मूषो न शिश्ना व्यंदन्ति मार्ध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में ग्रस्य रीदसी श्रमी ये सप्त रश्मय स्तत्री मे नाभिरातता । त्रितस्तद् वैदाप्तचः स जीमित्वायं रेभित वित्तं में ग्रस्य रौदसी ६ ग्रमी ये पञ्चो ज्ञां मध्ये तुस्थुर्मुहो दिवः । देवृत्रा नु प्रवार्च्यं सधीचीना नि वविृतु र्वित्तं में ग्रस्य रौदसी सुपुर्णा एत ग्रांसते मध्यं ग्रारोधने दिवः । ते सेधन्ति पुथो वृकं तरेन्तं युह्नतीरपो वित्तं में ग्रुस्य रौदसी ११ नञ्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम् । त्रातमेर्षन्ति सिन्धेवः सत्यं तीतान् सूर्यो वित्तं मे ग्रस्य रीदसी १२ ग्रमे तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम् । स नेः सत्तो मनुष्वदा देवान् येचि विदुष्टरो वित्तं मे श्रस्य रीदसी १३ सत्तो होतो मनुष्वदा देवाँ ग्रच्छो विदुष्टरः । <u> ऋग्निर्ह</u>ञ्या सुंषूदति देवो देवेषु मेधिरो <u>वि</u>त्तं में <u>ऋ</u>स्य रौदसी ब्रह्म कृर्णोति वरुर्णो गातुविद्ं तमीमहे । व्यूर्गोति हदा मृतिं नव्यो जायतामृतं वित्तं मे ग्रस्य रीदसी त्रुसौ यः पन्थां त्रादित्यो दिवि प्रवार्च्यं कृतः । न स देवा त्र्यतिक्रमे तं मेर्तासो न पेश्यथ वित्तं मे त्रस्य रोदसी १६ त्रितः कूपेऽवहितो देवान् हेवत ऊतयै। तच्छुंश्राव बृहस्पतिः कृरावर्नहूरणादुरु वित्तं में ऋस्य रीदसी <u> ऋरु</u>णो मां सकृद् वृकः पथा यन्तं दुदर्श हि। उजिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्याम्यी वित्तं में ग्रस्य रीदसी एनाङ्क्षेर्णं व्यमिन्द्रवन्तो ऽभि ष्यमि वृजने सर्ववीराः । त्नो नित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः १६

(१०६) षडत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-६) प्रथमादिषड्टचां जगती (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इन्द्रं मित्रं वर्रणमृग्निमूतये मार्रुतं शर्धो स्रदितिं हवामहे ।

रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन १ त स्रादित्या स्रा गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शंभुवंः ।

रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन २ स्रवेन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे सृतावृधा ।

रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ३ नग्रशंस वाजिनं वाजर्यन्तिह न्यद्वीरं पूषणं सुम्नेरीमहे ।

रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ४ बृहंस्पते सद्मिन्नः सुगं कृष्टि शं योर्यत् ते मर्नुहितं तदीमहे ।

रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ४ इन्द्रं कृत्सौ वृत्रहणं शचीपितं काटे निबह्ळ सृषिरह्नदूतये ।

रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ६ देवेनौ देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुक्छन् ।

तन्नौ मित्रो वर्रणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुं पृथिवी उत द्योः ७

(१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

युज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्न मादित्यासो भवता मृळ्यन्तः । ग्रा वो ऽर्वाची सुमृतिर्ववृत्या दंहोश्चिद्या विरिवोवित्तरासेत् १ उपं नो देवा ग्रवसा गेम् न्त्विङ्गिरसां सामिभः स्तूयमीनाः । इन्द्रं इन्द्रियेर्म्रुतो मुरुद्धि राद्वित्येर्नो ग्रदितिः शर्म यंसत् २ तम्न इन्द्रस्तद् वर्रुणस्तद्ग्नि स्तर्दर्यमा तत् संविता चनौ धात् । तम्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ३

(१०८) त्र्रष्टोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

य ईन्द्राग्री चित्रतेमो रथौ वा मुभि विश्वानि भुवनानि चष्टै।

तेना यति सुरर्थं तस्थिवांसा था सोमस्य पिबतं सुतस्य १ यार्विद्दं भुवेनं विश्वमः स्त्युंरुव्यची विरमती गर्भीरम् । तावाँ ऋयं पातवे सोमों ऋ स्त्वरीमन्द्राग्नी मनसे युवभ्याम् २ चक्राथे हि सध्यर्रङ्नामं भुद्रं संधीचीना वृत्रहणा उत स्थः। ताविन्द्राग्री सध्येञ्चा निषद्या वृष्णः सोमस्य वृष्णा वृषेथाम् ३ समिद्धेष्वग्रिष्वानजाना यतस्त्रीचा बृहिरि तिस्तिराणा। तीवैः सोमैः परिषिक्तेभिरवा गेन्द्रांग्री सौमनुसाय यातम् ४ यानीन्द्राग्नी चक्रथुंर्वीयांिश्य यानि रूपारयुत वृष्णयानि । या वां प्रतानि सुख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्यं ५ यदब्रवं प्रथमं वां वृणानोई ऽयं सोमो ग्रस्रैनों विहर्नः। तां सत्यां श्रद्धामुभ्या हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ६ यदिन्द्रामी मर्दथः स्वे दुरोेंगे यद् ब्रुह्मणि राजीन वा यजत्रा। त्रुतः परि वृषगावा हि यात मथा सोमेस्य पिबतं स्तस्य ७ यदिन्द्रामी यदुषु तुर्वशेषु यद् दुह्युष्वनुषु पूरुषु स्थः । त्रुतः परि वृषगावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ५ यदिन्द्राग्नी त्रवुमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यांनुत स्थः । त्र्रतः परि वृषणावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ६ यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः । त्रुतः परि वृषणावा हि यात मथा सोमेस्य पिबतं सुतस्ये १० यदिन्द्राग्नी दिवि ष्ठो यत् पृंथिव्यां यत् पर्वतेष्वोषंधीष्वप्सु । त्रुतः परि वृषणावा हि यात मथा सोमेस्य पिबतं स्तस्ये ११ यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे। <u> ऋतः परि वृषंगावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य</u> १२ एवेन्द्रीग्री पपिवांसी सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जीयतं धर्नानि । \_ तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः १३

(१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम् (१-८) त्रष्टार्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । त्रिष्टुप् छन्दः नान्या युवत् प्रमेतिरस्ति मह्यं स वां धियं वाज्यन्तीमतत्तम् १ स्रश्नं हि भूरिदावंत्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात् । स्रश्ना सोमस्य प्रयंती युवभ्या मिन्द्रांग्री स्तोमं जनयामि नव्यंम् २ मा च्छेद्य रश्मीरिति नार्धमानाः पितृचफढ्णां शक्तीरेनुयच्छंमानाः । इन्द्राग्निभ्यां कं वृषंणो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे ३ युवाभ्यां देवी धिषणा मदाये न्द्रांग्री सोममुशती सुनोति । तार्विश्वना भद्रहस्ता सुपाणी स्रा धावतुं मधुना पृङ्क्तमुप्सु ४ युवामिन्द्राग्री वस्तेनो विभागे त्वस्तेमा शुश्रव् वृत्रहत्ये । तावासद्यां बहिषि युत्रे स्रास्मन् प्र चर्षणी मादयेथां सुतस्यं ५ प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवर्श्व । प्र सिन्धुंभ्यः प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेन्द्रांग्री विश्वा भुवनात्यन्या ६ स्रा भरतुं शित्तं वज्जबाहू स्रस्मां इन्द्राग्री स्रवतुं शचीभिः । इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सिपत्वं इंपतरी न स्रासेन् ७ पुर्रद्या शित्तं वज्जहस्ता स्मां ईन्द्राग्री स्रवतुं भरेषु । तन्नी मित्रो वर्रणो मामहन्ता सित्तिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ५

## (११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-४, ६-८) प्रथमादिचतुर्ऋगं षष्ठचादितृचस्य च जगती (४, ६) पञ्चमीनवम्योश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी

ततं मे अप्सतद् तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचर्थाय शस्यते । अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहिकृतस्य सम् तृप्णुत सृभवः १ आशोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतना पिकाः प्राञ्चो मम् के चिदापर्यः । सौधेन्वनासश्चरितस्य भूमना गेच्छत सिवतुर्दाशुषी गृहम् २ तत् सिवता वीऽमृतत्वमासुव दगीह्यं यच्छृचफढ़्वयेन्त ऐतेन । त्यं चिच्चमसमसुरस्य भर्मण् मेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम् ३ विष्ट्री शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्ती अमृतत्वमानशः । सौधन्वना अभवः सूरचन्नसः संवत्सरे सम्पृच्यन्त धीतिभिः ४ चेत्रीमिव वि ममुस्तेजीनेनुँ एकं पात्रमृभवो जेहेमानम् । उपस्तुता उपमं नाधमाना अमित्येषु अव इच्छमीनाः ४

ग्रा मेनीषाम्न्तरिच्चस्य नृभ्यः स्तुचेवं घृतं जुंहवाम विद्यनां । त्रिण्तिता ये पितुरेस्य सिश्चर ऋभवो वार्जमरुहन् दिवो रर्जः ६ ऋभुर्न् इन्द्रः शर्वसा नवीया नृभुर्वार्जेभिर्वसृंभिर्वसृंदिः । युष्माकं देवा अवसाहंनि प्रिये्र्डं ऽभि तिष्ठेम पृत्सुतीरसृंन्वताम् ७ निश्चमंश ऋभवो गामेपिंशत् सं वृत्सेनांसृजता मात्रं पुनः । सौधंन्वनासः स्वप्स्ययां नरो जिब्री युवाना पितरांकृशोतन ६ वार्जेभिर्नो वार्जसातावविद्द्य भुमाँ ईन्द्र चित्रमादंर्षि राधः । तन्नो मित्रो वरुशो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ६

## (१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋचां जगती (५) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी तन्न् रथं सुवृतं विद्यनापंस स्तन्न् हरी इन्द्रवाहा वृषंगवसू । तन्नेन् पितृभ्यामृभवो युवद् वय स्तन्नेन् वृत्सायं मातरं सन्याभुवंम् १ स्त्रा नो यृज्ञायं तन्नत ऋभुमद्वयः क्रत्वे दन्नाय सुप्रजावंतीि मिषेम् । यथा न्नयाम् सर्ववीरया विशा तन्नः शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम् २ स्त्रा तेन्नत सातिम्स्मभ्यमृभवः साति रथाय सातिमवंते नरः । साति नो जेत्रीं सं महेत विश्वहां जामिमजानिं पृतेनासु सन्नाणिम् ३ ऋभुन्नणिमन्द्रमा ह्वं ऊतयं ऋभून् वाजान् मुख्तः सोमीपीतये । उभा मित्रावर्रुणा नूनमृश्चिना ते नो हिन्वन्तु सात्रयं धिये जिषे ४ ऋभूभर्पाय सं शिशातु साति सीमर्यजिद्वाजो ऋस्मा स्रविष्टु । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ५

#### (११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । (१) प्रथमर्चः प्रथमपादस्य द्यावापृथिव्यौ द्वितीयपादस्याग्निरुत्तरार्धस्य (२-२५) द्वितीयादिच- तुर्विंशतीनाञ्चाश्विनौ देवताः । (१-२३) प्रथमादित्रयोविंशतीनां जगती (२४-२५) चतुर्विंशीपञ्चविंशयोश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

याभिभीरं कारमंशांय जिन्वंथ स्ताभिक षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १ युवोर्दानार्य सुभरा स्र<u>सश्चतो</u> रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे । \_ याभिधियोऽवे<u>थः कर्मन्निष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरश</u>्विना गंतम् २ युवं तासां दिव्यस्यं प्रशासने विशां चीयथो ऋमृतस्य मुज्मना । \_ याभि<u>र्धेनुम</u>स्वं१इंपन्वेथो न<u>रा</u> ताभि<u>रू</u> षु <u>ऊ</u>तिभिरश्चिना गेतम् ३ याभिः परिज्मा तनेयस्य मुज्मनी द्विमाता तूर्ष् तुरिणिर्विभूषेति । याभिस्त्रिमन्तुरभेवद् विचच्चण स्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् ४ याभी रेभं निवृतं सितमुद्भ्य उद् वन्देनुमैरेयतुं स्वर्दृशे। याभिः करवं प्र सिषांसन्तमार्वतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् ४ याभिरन्तेकं जसमानुमारेगे भुज्युं याभिरव्यथिभिर्जिजिन्वर्थुः । याभिः कर्कन्ध्ं वय्यं च जिन्वं था स्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् ६ याभिः शुचन्तिं धनुसां सुषुंसदं तृप्तं घुर्ममोम्यावन्तमत्रये। याभिः पृश्निगुं पुरुकुत्समावतं ताभिक् षु ऊतिभिरश्चिना गतम् ७ याभिः शचीभिर्वृषेगा परावृजं प्रान्धं श्रोगं चर्चस एतेवे कृथः। याभिर्वर्तिकां ग्रसिताममुञ्जतुं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम् ५ याभिः सिन्धुं मध्मन्तमसंश्चतं वसिष्ठं याभिरजरावजिन्वतम् । याभिः कुत्से श्रुतर्यं नर्यमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम् ६ याभिर्विश्पलां धनुसामेथर्व्यं सहस्रमीहळ ग्राजावर्जिन्वतम् । याभिर्वशम्श्रयं प्रेणिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १० याभिः स्दान् ग्रौशिजायं वृणिजें दीर्घश्रवसे मधु कोशो ग्रचरत्। कचीर्वन्तं स्तोतारं याभिरार्वतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम् ११ याभी रसां चोदसोद्गः पिपिन्वर्थ रनश्चं याभी रथमार्वतं जिषे। याभिस्त्रिशोकं उस्त्रयां उदाजत ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम् १२ याभिः सूर्यं परियाथः परावति मन्धातारं चैत्रेपत्येष्वावेतम् । याभिविंप्रं प्रभरद्वजिमावेतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १३ याभिर्महामीतिथिग्वं केशोज्वं दिवौदासं शम्बरहत्य ग्रावंतम्। याभिः पूर्भिद्ये त्रसदेस्युमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम् १४ याभिर्वुम्नं विपिपानम्परत्तं कलिं याभिर्वित्तजीनिं दुवस्यर्थः । याभिर्व्यश्वमुत पृथिमावेतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १५ याभिर्नरा श्ववं याभिरत्रये याभिः पुरा मनवं गातुमीषर्थः।

[Rik Veda]

याभिः शारीराजेतं स्यूमेरश्मये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १६ याभिः पठेर्वा जठरस्य मुज्मना ग्निर्नादीदेख्चित इद्धो श्रज्मन्ना । याभिः शर्यातमवंथो महाधने ताभिक्ष षु ऊतिभिरश्चिना गंतम् १७ याभिरङ्गि<u>रो</u> मनसा निर्गयथो ऽग्रं गच्छीथो विव्रे गोत्रीर्गसः । याभिर्मनुं शूरेमिषा समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १८ याभिः पत्नीर्विम्दायं न्यूहथु रा घं वा याभिररुणीरशिचतम्। याभिः सुदासं कुहथुः सुदेव्यं ताभिक्ष षु कुतिभिरश्चिना गंतम् १६ याभिः शंतीती भवेथो ददाशुषै भुज्युं याभिरवेथो याभिरिधिगुम् । त्रोम्यावतीं सुभरीमृत्स्तुभं ताभिक्ष षु <u>क</u>तिभिरश्चिना गतम् २० याभिः कृशानुमसने दुवस्यथी जवे याभिर्यूनो स्रर्वन्तमावतम् । मध् प्रियं भरथो यत् सरङ्भ्य स्ताभिक्ष षु ऊतिभिरश्चिना गंतम् २१ याभिर्नरं गोषुयुर्धं नृषाह्ये चेत्रेस्य साता तनेयस्य जिन्वेथः। याभी रथाँ ग्रवंथो याभिरवंत स्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् २२ याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रत् प्र तुर्वीतिं प्र चे दुभीतिमार्वतम् । याभिध्वंसन्ति पुरुषन्तिमावेतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् २३ ग्रप्रस्वतीमश्विना वार्चमुस्मे कृतं नौ दस्रा वृषेणा मनीषाम्। <u>अ</u>द्यूत्येऽवंसे नि ह्नये वां वृधे चे नो भवतं वार्जसातौ २४ द्युभिरक्तुभिः परि पातमुस्मा नरिष्टेभिरश्चिना सौभेगेभिः। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुं पृथिवी उत द्यौः २४

# ग्रष्टमोऽध्यायः १८ व०१-२६

(११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । (१, २-२०) प्रथमर्चः पूर्वार्धस्य द्वितीयाद्येकोनविंशतीनाञ्च उषाः (१) प्रथमाया उत्तरार्धस्य च रात्रिर्देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

इदं श्रेष्टं ज्योतिषां ज्योतिरागि च्चित्रः प्रकेतो ग्रेजिनष्ट विभ्वी। यथा प्रसूता सिवतुः सवार्यं एवा राज्युषसे योनिमारैक १ रुशिद्वत्सा रुशिती श्वेत्यागा दारैगु कृष्णा सर्दनान्यस्याः। समानबन्ध् ग्रमृतै ग्रनूची द्यावा वर्णं चरत ग्रामिनाने २ समानो ऋध्वा स्वस्नौरनन्त स्तम्न्यान्यां चरतो देवशिष्टे। न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ३ भास्वती नेत्री सूनृताना मचैति चित्रा वि दुरौ न ग्रावः । प्रार्<u>पया</u> जगुद्वर्यु नो <u>रा</u>यो म्रस्टय दुषा म्रजीगुर्भुवना<u>नि</u> विश्वा ४ जिह्यश्येई चरितवे मुघो न्याभोगर्य इष्टये राय उ त्वम्। दुभ्रं पश्येद्भ्य उर्विया विचर्च उषा ग्रजीगुर्भ्वनानि विश्वी ४ चत्रार्यं त्वं श्रवंसे त्वं महीया इष्ट्यें त्वमर्थमिव त्वमित्ये। विसंदृशा जीविताभिप्रचर्च उषा स्रजीगुर्भुवनानि विश्व ६ एषा दिवो देहिता प्रत्येदर्शि व्युच्छन्ती युवृतिः शक्रवीसाः । विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषौ ग्रद्येह सुभगे व्युच्छ ७ पुरायतीनामन्वेति पार्थं स्रायतीनां प्रथमा शर्श्वतीनाम् । व्युच्छन्ती जीवमुंदीरये न्त्युषा मृतं कं चन बोधयन्ती ५ उषो यदुग्निं समिधे चकर्थ वि यदावृश्चनंसा सूर्यस्य। यन्मान्षान् युद्धयमांगाँ स्रजीग स्तद् देवेषु चकृषे भुद्रमप्नः ह कियात्या यत् समया भवति या व्यूष्र्याश्चे नूनं व्युच्छान्। त्रमु पूर्वाः कृपते वावशाना <u>प्र</u>दीध्य<u>ना</u> जोषम्न्याभिरेति १० ईयुष्टे ये पूर्वतरामपेश्यन् व्युच्छन्तीमुषसं मत्यीसः । \_ <u>श्</u>रस्माभि<u>रू</u> नु प्र<u>तिचन्दयीभू दो ते येन्ति</u> ये श्र<u>प</u>रीषु पश्यान् ११ याव्यद् द्वेषा ऋतुपा ऋतेजाः सुम्रावरी सूनृतां ईरयन्ती । सुमुङ्गलीर्बिभ्रती देववीति मिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ १२ राश्चेत् पुरोषा व्युवास देव्या थी ग्रहोदं व्यविो मुघोनी । त्रथो व्युच्छादुत्तराँ त्रन् द्यानुजरामृती चरति स्वधाभिः १३ व्यरं ञ्जिभिर्दिव स्रातस्वद्यौ दर्प कृष्णां निर्णिजं देव्यावः । प्रबोधयेन्त्यरुगेभिरश्चे रोषा यति स्युजा रथेन १४ त्र्यावहेन्ती पोष्या वार्याणि चित्रं <u>केतुं</u> कृ<u>ण्ते</u> चेकिताना । ईयुषींगामुपमा शर्श्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यंश्वेत् १५ \_ उदीर्ध्वं जीवो ग्रस्नें ग्रागा दप प्रागात् तम् ग्रा ज्योतिरेति । म्रारैक पन्थां यातेवे सूर्याया गेन्म यत्रे प्रतिरन्त म्रायुः १६ स्यूमेना वाच उदियर्ति वहिः स्तर्वानो रेभ उषसौ विभातीः । ग्रुद्या तदुंच्छ गृग्ते मंघो न्यस्मे ग्रायुर्नि दिदीहि प्रजावत् १७

या गोमंतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय । वायोरिव सूनृतानामुद्रके ता स्रश्चदा स्रश्नवत् सोम्सुत्वा १८ माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्यं केतुर्बृहती वि भाहि । प्रशस्तिकृद् ब्रह्मेणे नो व्युर्थच्छा नो जनै जनय विश्ववारे १६ यद्यित्रमप्तं उषसो वहन्ती जानायं शशमानायं भृद्रम् । तन्नो मित्रो वर्षणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुं पृथिवी उत द्योः २०

## (११४) चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । रुद्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती (१०-११) दशम्येकादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इमा रुद्रायं तवसे कपर्दिने चयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। \_ यथा शमस् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे श्रुस्मिन्नेनातुरम् १ मृळा नौ रुद्रोत नो मर्यस्कृधि चयद्वीराय नर्मसा विधेम ते। \_ यच्छं च योश्च मनुराये जे पिता तर्दश्याम् तर्व रुद्र प्रशीतिषु २ ग्रश्यामं ते सुमृतिं देवयुज्ययां च्यद्वीरस्य तर्व रुद्र मीढ्वः । सुम्रायन्निद् विशौ ग्रस्माकमा चरा रिष्टवीरा जुहवाम ते हुविः ३ त्वेषं वयं रुद्रं येज्ञसाधं वङ्कं क्विमव<u>स</u>े नि ह्वयामहे । त्रारे त्रस्मद् दैञ्यं हेळी त्रस्यत् स्मृतिमिद् व्यम्स्या वृंशीमहे ४ दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि ह्वयामहे। हस्ते बिभ्रंद् भेषजा वार्याणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत् ४ इदं इंपुत्रे मुरुतामुच्यते वर्चः स्वादीः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्। -रास्वां च नो ग्रमृत मर्तुभोर्जनुं त्मनें तोकायु तनयाय मृळ ६ मा नौ मुहान्तेमुत मा नौ ऋर्भकं मा नु उत्तन्तमुत मा नै उत्तितम्। मा नौ वधीः पितरं मोत मातरं मा नैः प्रियास्तन्वौ रुद्र रीरिषः ७ मा नेस्तोके तनेये मा ने त्रायौ मा नो गोषु मा नो त्रश्वेषु रीरिषः। वीरान् मा नौ रुद्र भामितो वैधी हिविष्मन्तः सदमित्त्वौ हवामहे ५ उपं ते स्तोमनि पशपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुम्रमुस्मे । भुद्रा हि ते सुमुतिमें ळयत्तमा था व्यमव इत् ते वृंगीमहे ६ त्र्यारे ते गोघ्नमुत पूरुष्घं चर्यद्वीर सुम्रम्स्मे ते त्रस्तु । मृळा चं नो ग्रिधं च ब्रूहि देवा धां च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः १०

त्रवीचाम् नमी त्रस्मा त्रवस्यवंः शृगोतुं नो हवं रुद्रो म्रत्वान् । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुंः पृथिवी उत द्योः ११

## (११५) पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्रचस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः कुत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः चित्रं देवानामुद्रगादनीकं चर्चुर्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः । स्राप्रा द्यावापृथिवी ऋन्तरिचं सूर्यं ऋात्मा जर्गतस्तस्थुषेश्च १ सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पृश्चात् । यत्रा नरो देवयन्तौ युगानि वितन्वते प्रति भृद्रायं भृद्रम् २ भृद्रा ऋश्वां हृरितः सूर्यस्य चित्रा एतंग्वा ऋनुमाद्यांसः । नमस्यन्तौ दिव ऋा पृष्ठमंस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः ३ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं सं जभार । यदेदयंक्त हृरितः स्धस्था दाद्रात्री वासंस्तनुते सिमस्मै ४ तिम्मत्रस्य वर्रुणस्याभिचचं सूर्यो रूपं कृंगुते द्योरुपस्थे । ऋनन्तमन्यद् रुश्विदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्त ५ स्थाया वर्त्रात्री वार्यस्य वर्रुण स्थाभमन्यद्धरितः सं भरन्त ५ स्थाया वर्त्रात्री स्थाया वर्त्रात्रा स्थाया वर्ष्य नरंहंसः पिपृता नर्रवद्यात् । तत्री मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मित्रीतः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ६

#### (११६) षोडशोत्तरशततमं सूक्तम् व्यक्तिश्रहासस्यासः सन्द्रासीयाने देशीयासः कनीताः

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कच्चीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

नासंत्याभ्यां ब्र्हिरिव प्र वृं के स्तोमाँ इयर्म्यभ्रियेव वार्तः । यावर्भगाय विम्दायं जायां सेनाजुवां न्यूहतू रथेन १ वीळुपत्मंभिराशृहेमंभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशंदाना । तद् रासंभो नासत्या सहस्रं माजा यमस्यं प्रधने जिगाय २ तुग्रों ह भुज्युमंश्विनोदमेघ रियं न कश्चिन्ममृवाँ ग्रवांहाः । तमूंहथुनोभिरात्मन्वतीभि रन्तरिचपुद्धिरपौदकाभिः ३ तिस्रः चपुस्त्रिरहातिवर्जद्धि नासंत्या भुज्युमूंहथुः पत्ङ्गेः । समुद्रस्य धन्वं न्रार्द्रस्यं पारे त्रिभी रथैः श्वतपद्धिः षळेशेः ४ ग्रनारम्भगे तदंवीरयेथा मनास्थाने ग्रंग्रभ्गे संमुद्रे ।

यदेश्विना ऊहथुंर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम् ५ यमेश्विना दुदर्थः श्वेतमश्चे मुघाश्वीय शश्वदित् स्वस्ति । तद् वां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत् पैद्रो वाजी सदमिद्धव्यो ऋर्यः ६ युवं नरा स्तुवृते पंजियायं कृ ज्ञीवंते अरदतुं पुरेधिम्। \_ कारोतुराच्छफादश्वस्य वृष्णैः शतं कुंम्भाँ ग्रीसिञ्चतुं सुरीयाः ७ हिमे<u>ना</u>ग्निं घ्रंसमेवारयेथां इंपतुम<u>ती</u>मूर्जमस्मा स्रधत्तम् । त्रमृबीसे ग्रतिमश्विनावनीत मुन्निन्यथः सर्वगगां स्वस्ति ५ परिवृतं नीसत्यानुदेथा मुझाबुधं चक्रथुर्जिह्मबीरम्। चरन्नापो न पायनीय राये सहस्रीय तृष्येते गोर्तमस्य ६ जुजुरुषौ नासत्योत वृविं प्रामुंञ्चतं द्रापिमिव च्यवीनात्। तद् वो नरा शंस्यं राध्यं चा भिष्टिमन्नोसत्या वर्रूथम् । यद् विद्वांसी निधिमिवापेगूहळ मुद् देर्शतादूपथुर्वन्देनाय ११ तद्वां नरा सनये दंसं उग्र माविष्कृंगोमि तन्यतुर्ने वृष्टिम्। दुध्यङ हु यन्मध्वीथर्वुणो वा मश्चेस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाचे १२ त्रजौहवीन्नासत्या <u>क</u>रा वां मुहे यामेन् पुरुभुजा पुरेधिः । श्रुतं तच्छास्रीरव विधमत्या हिरंगयहस्तमश्विनावदत्तम् १३ \_ त्र्यास्त्रो वृकस्य वर्तिकामुभीकै युवं नेरा नासत्यामुमुक्तम् । उतो कविं प्रभुजा युवं हु कृपमार्गमकृगुतं विचर्चे १४ चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पुर्ग माजा खेलस्य परितक्म्यायाम् । सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलाये धर्ने हिते सर्तवे प्रत्यंधत्तम् १४ शतं मेषान् वृक्ये चत्तदान मृजाश्वं तं इंपुतान्धं चेकार। तस्मी सुन्ती नौसत्या विचन्न स्राधित्तं दस्रा भिषजावनुर्वन् १६ त्र्या वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मेवातिष्ठदर्वता जर्यन्ती । विश्वे देवा ग्रन्वमन्यन्त हिन्दः सम् श्रिया नसित्या सचेथे १७ यदयति दिवौदासाय वर्ति भरद्वीजायाश्विना हर्यन्ता । रेवर्वाह सचनो रथौ वां वृष्भर्ध शिंशमारेश युक्ता १८ रियं स्चात्रं स्वपत्यमार्यः सुवीर्यं नासत्या वहन्ता । त्र्या <u>जहावीं</u> समेनुसोपु वा<u>जे</u> स्त्रिरह्नो भागं दर्धतीमयातम् १६ 

विभिन्दुनां नासत्या रथेन् वि पर्वतां ग्रजर्यू ग्रंयातम् २० एकंस्या वस्तौरावतं रणाय वशंमिश्वना सनये सहस्रां । निरंहतं दुच्छुना इन्द्रंवन्ता पृथुश्रवंसो वृषंणावरातीः २१ शरस्यं चिदार्चत्कस्यावृतादा नीचादुञ्चा चंक्रथुः पातंवे वाः । शयवे चिन्नासत्या शचीभि र्जस्रेरये स्तर्यं इंपप्यथुर्गाम् २२ ग्रवस्यते स्तुवते कृष्णियायं त्रृजूयते नासत्या शचीभिः । पृशुं न नृष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय २३ दश रात्रीरिशविना नव द्यू नवनद्धं श्निथतम्प्स्वर्शन्तः । विप्रुतं रेभमुदिन प्रवृत्तः मुन्निन्यथुः सोमिनव स्रुवेर्ण २४ प्र वां दंस्रास्यिश्वनाववोच मृस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः । उत पश्यन्नश्नुवन् दीर्घमायु रस्तिम्वेज्निरिमार्णं जगम्याम् २४

(११७) सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कच्चीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

मध्वः सोमस्याश्वना मदाय प्रतो होता विवासते वाम्। ब्रहिष्मेती रातिविश्विता गी रिषा यति नासत्योप वाजैः १ यो वामश्विना मनेसो जवीयान् रथः स्वश्वो विश्वं ग्राजिगति। येन् गच्छंथः सुकृती दुरोणं तेनं नरा वृर्तिरस्मभ्यं यातम् २ त्रृषिं नरावंहंसः पाञ्चंजन्य मृबीसादत्रिं मुञ्जथो गुणेनं। मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया ग्रेनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ३ ग्रश्चं न गूहळमेश्विना दुरेवे र्त्रृषिं नरा वृषणा रेभमप्सु। सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसीभि नं वां जूर्यन्ति पूर्व्यां कृतानि ४ सुषुप्वांसं न निर्त्रृतिरूपस्थे सूर्यं न देस्या तमिस च्चियन्तम्। श्र्भे रुक्मं न देर्शतं निखात मुदूपथुरश्विना वन्दंनाय ४ तद् वां नरा शंस्यं पिज्येणं कृत्तीवता नासत्या परिज्मन्। श्राभे रुक्मं न देर्शतं निखात मुदूपथुरश्विना वन्दंनाय ४ तद् वां नरा शंस्यं पिज्येणं कृत्तीवता नासत्या परिज्मन्। श्राफादश्वस्य वाजिनो जनाय श्रातं कृष्माँ ग्रेसिञ्चतं मधूनाम् ६ युवं नेरा स्तुवते कृष्ण्यायं विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय। घोषाय चित् पितृषदे दुरोणे पितं जूर्यन्त्या ग्रश्चिनावदत्तम् ७ युवं श्यावाय रुशितीमदत्तं मृहः चोणस्याश्विना करावाय।

प्रवाच्यं तद् वृषिणा कृतं वां यन्नीर्षदाय श्रवी ऋध्यर्धत्तम् ५ पुरू वर्पोस्यश्चिना दर्घाना नि पेदवं ऊहथुराशुमश्चम्। \_ <u>सहस्र</u>सां वाजिनुमप्रतीत म<u>हि</u>हनं श्रवस्यं१ तर्रुत्रम् ६ एतानि वां श्रवृस्यां सुदानू ब्रह्माङ्कृषं सर्दन्ं रोर्दस्योः । सूनोर्मानेनाश्विना गृ<u>गा</u>ना वा<u>जं</u> विप्राय भुर<u>गा</u> रदेन्ता । \_ <u>य्र</u>ुगस्<u>त्ये</u> ब्रह्मणा वावृधाना सं <u>वि</u>श्पलां नासत्यारिगीतम् ११ कुहु यान्तौ सुष्टतिं काव्यस्य दिवौ नपाता वृषणा शयुत्रा । हिरंगयस्येव कलशं निखात मुदूपथुर्दशमे ग्रिश्वनाहेन् १२ युवं च्यवनिमश्चिना जरेन्तं पुनुर्युवनि चक्रथुः शचीभिः। \_ युवो रथं दु<u>हि</u>ता सूर्यस्य <u>स</u>ह श्रिया नौसत्यावृगीत १३ \_ युवं तुग्राय पूर्व्<u>येभि</u>रेवैः पुनर्मुन्यावेभवतं युवाना । \_ युवं भुज्युमर्गेसो निः संमुद्राद् विभिरूहथुर्ऋग्रेजे<u>भ</u>िरश्वैः १४ निष्टमूंहथुः सुयुजा रथेन् मनौजवसा वृषणा स्वस्ति १४ त्रुजोहवीदश्<u>विना</u> वर्तिका वा<u>मास्त्रो यत् सी</u>मम्ब<u>तं</u> वृकस्य । वि ज्युषा ययथुः सान्वद्रेजीतं विष्वाचौ ग्रहतं विषेग १६ शृतं मेषान् वृक्ये मामहानं तमः प्रणीतमिशिवेन पित्रा । म्राची <u>म</u>्रुजार्श्वे म्रश्विनावध<u>त्तं</u> ज्योति<u>र</u>न्धार्यं चक्रथु<u>र्वि</u>चर्चे १७ शनमुन्धाय भरेमह्रयत् सा वृकीरेश्विना वृषणा नरेति । नारः कनीनं इव चत्तदान ऋजार्थः शतमेकं च मेषान् १८ मुही वामूतिरिश्वना मयोभू रुत स्त्रामं धिष्णया सं रिणीथः। म्रथा युवामिदेह्नयुत् पुरे<u>धि</u> रागेच्छतं सीं वृष<u>शा</u>ववीभः १६ त्र्रधेनुं दस्रा स्<u>त</u>र्यं१ विषे<u>क्ता</u> मिपन्वतं <u>श</u>यवे त्रश्विना गाम् । युवं शचीभिर्विम्दायं जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम् २० \_ य<u>वं</u> वृकेंगाश्<u>विना</u> व<u>प</u>न्ते पं दुहन्<u>ता</u> मनुषाय दस्ना। ग्रभि दस्युं बर्कुरेगा धर्मन्तो र ज्योतिश्चक्रथुरार्याय २१ <u> स्राथर्व्णायाश्विना दधीचे ऽश्वचं</u> शिरः प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्र वीचदृतायन् त्वाष्ट्रं यद् देस्राविपक्च द्यं वाम् २२ सर्दा कर्वो सुमृतिमा चेके वां विश्वा धियों ग्रश्विना प्रार्वतं मे ।

श्रुस्मे रियं नौसत्या बृहन्ते मपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम् २३ हिरंगयहस्तमश्चिना ररीणा पुत्रं नेरा विधिमृत्या श्रेदत्तम् । त्रिधा ह श्यावमिश्चिना विकस्त मुजीवसं ऐरयतं सुदानू २४ एतानि वामश्चिना वीर्याणि प्र पूर्व्यागयायवौ ऽवोचन् । ब्रह्मं कृगवन्तौ वृषणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा वेदेम २४

(११८) ग्रष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कच्चीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या वां रथौ त्रश्विना श्येनपैत्वा सुमृळीकः स्ववौँ यात्वर्वाङ् । यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषणा वार्तरंहाः १ त्रिवन्ध्रेरणं त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेरणं सुवृता यातमुर्वाक् । पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयतमश्चिना वीरमस्मे २ प्रवद्यामना सुवृता रथेन दस्निविमं शृंगुतं श्लोकमद्रेः । किम्ङ्ग वां प्रत्यवंतिं गमिष्ठा हर्विप्रसो ग्रिश्वना पुराजाः ३ त्र्या वां श्येनासो त्रश्वा वहन्तु रथे युक्तासं त्र्याशर्वः पतुङ्गाः । ये ऋपुरी दिव्यासो न गृधी ऋभि प्रयी नासत्या वहीन्त ४ ग्रा वां रथं युवृतिस्तिष्टुदत्रं जुष्ट्वी नेरा दुहिता सूर्यस्य। परि वामश्चा वर्षुषः पतुङ्गा वयौ वहन्त्वरुषा ऋभीके ४ उद् वन्देनमैरतं दुंसनि<u>भि</u>र<u>ह</u>ेभं देस्रा वृषणा शचीभिः । निष्टौगरचं पौरयथः समुद्रात् पुनुश्चचवनिं चक्रथुर्युवनिम् ६ युवमत्र्येऽवनीताय तुप्तं मूर्जमोमानमश्चिनावधत्तम् । युवं करावायापिरिप्ताय चत्तुः प्रत्येधत्तं सुष्टतिं जुंजुषा्णा ७ \_ युवं <u>धेनुं श</u>यवे ना<u>धि</u>ताया पिन्वतमश्विना पूर्व्याये । -ग्रम् <u>ञतुं वर्तिका</u> मंहे सो निः प्रति जङ्घा विश्पलीया ग्रधत्तम् ५ युवं श्वेतं पेदव इन्द्रेजूत महिहनेमश्विनादत्तमश्वेम् । ता वां नरा स्ववंसे सुजाता हवांमहे ऋश्विना नार्धमानाः । त्रा <u>न</u> उ<u>प</u> वस्मता रथेन गिरो जुषाणा स<u>ुवि</u>ताय यातम् १० त्र्या श्येनस्य जर्वसा नूर्तनेना स्मे यति नासत्या सजोषीः ।

# हवे हि वामिश्वना रातहेव्यः शश्चतमायां उषसो व्युष्टौ ११

(११६) एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । जगती छन्दः

त्र्या वां रथं पुरुमायं मेनोजुर्व जीराश्चं युज्ञियं जीवसे हुवे। सहस्रकेतं वनिनं शतद्वेसं श्रृष्टीवानं वरिवोधाम्भि प्रयः १ ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्यस्य प्रयोम न्यधीयि शस्मन्त्समयन्त ग्रा दिशेः । स्वदामि घमं प्रति यन्त्यतय ग्रा वामूर्जानी रथमश्विनारुहत् २ सं यन्मिथः पैस्पृधानासो ग्रग्मेत शर्भे मुखा ग्रमिता जायवो रर्गे । युवोरहं प्रवृशे चैकिते रथो यदंश्विना वहंथः सूरिमा वरंम् ३ \_ युवं भुज्युं भुरमा<u>ंग</u>ुं विभिर्गृतं स्वयुंक्तिभि<u>र्नि</u>वहन्ता <u>पि</u>तृभ्य ग्रा । युवोरेश्विना वर्षेषे युवायुजं रथं वार्गी येमतुरस्य शर्ध्यम् । \_ स्रा वां पतित्वं सुरूयार्य जुग्मुषी योषावृग्गीत जेन्या युवां पती ५ युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन घुमें परितप्तमत्रये। \_ युवं श्वायोरेव्सं इंपेप्यथुर्गिव प्र दीर्धे<u>ण</u> वन्देनस्तार्यायुषा ६ \_ युवं वन्दे<u>न</u>ं निर्ऋृतं जरगय<u>या</u> र<u>थं</u> न देस्रा करणा सिमेन्वथः । चेत्रादा विप्रं जनथो विपुन्यया प्र वामत्रं वि<u>ध</u>ते दुंसना भुवत् ७ ग्रगंच्छतुं कृपंमार्गं परावतिं पितुः स्वस्य त्यजसा निर्बाधितम् । स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरहं चित्रा स्रभीके स्रभवन्नभिष्टंयः ५ उत स्या वां मध्म-मिन्निकारप न्मदे सोमेस्यौशिजो हेवन्यति । युवं देधीचो मनु ग्रा विवासथो ऽथा शिरः प्रति वामश्चर्यं वदत् ६ \_ युवं पेदवे पुरुवारमश्चिना स्पृधां श्वेतं तेरुतारं दुवस्यथः । -शर्यैरभिद्यं पृतेनासु दुष्टरं चुर्कृत्यमिन्द्रीमव चर्षणीसहेम् १०

#### (१२०) विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कत्तीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१, १०-१२) प्रथमर्चः दशम्यादितृचस्य च गायत्री (२) द्वितीयायाः ककुप् (३) तृतीयायाः काविराट् (४) चतुर्थ्या नष्टरूपी (४) पञ्चम्यास्तनुशिरा

(६) षष्ठ्या उष्णिक् (७) सप्तम्या विष्टारबृहती (८) ग्रष्टम्याः कृतिः (६) नवम्याश्च विराट् छन्दांसि का राधुद्धोत्राश्विना वां को वां जोषं उभयोः । कथा विधात्यप्रचेताः १ विद्वांसाविद् दुरंः पृच्छे दविद्वानित्थापेरो अचेताः । नू चिन्नु मर्ते अक्रौ २ ता विद्वांसी हवामहे वां ता नौ विद्वांसा मन्मे वोचेतम्द्य। प्रार्चद् दयमानो युवार्कुः ३ वि पृच्छामि पाक्याई न देवान् वर्षट्कृतस्याद्भतस्य दस्रा। पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः ४ प्रया घोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजीत पजियो वाम् । प्रैष्युर्न विद्वान् ५ श्रुतं गोयुत्रं तर्कवानस्या हं चिद्धि रिरेभोश्विना वाम् । ग्राची श्रीभस्पती दन् युवं ह्यास्तं मुहो रन् युवं वा यिन्नरतंतंसतम्। \_ ता नौ वसू सु<u>गो</u>पा स्यति <u>पा</u>तं <u>नो</u> वृक्तदि<u>घा</u>योः ७ मा कस्मै धातम्भ्यमित्रिर्गे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यौ धेनवौ गुः। स्तनाभुजो स्रशिक्षीः ५ <u>दुहीयन् मित्रधितये युवाकुं राये चे नो मिमीतं वार्जवत्यै।</u> -इषे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ६ \_ <u>स्र</u>क्षिनौरसनुं रथे मनुश्चं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरि चाकन १० <u> श्र</u>यं सेमह मा तनू ह्या<u>ते</u> ज<u>ना</u>ँ श्रनुं । सोम्पेयं सुखो रर्थः ११ म<u>्रध</u> स्वप्नस्य निर्विदे ऽभुंञ्जतश्च रेवर्तः । उभा ता बस्नि नश्यतः १२

(१-१४) एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्
(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । इन्द्रो विश्वे
देवा वा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः
कद्तित्था नृः पात्रं देवयतां श्रवृग् गिरो ग्रङ्गिरसां तुर्गयन् ।
प्र यदानृड्वश् ग्रा हुर्म्यस्यो रु क्रंसते ग्रध्वरे यर्जन्नः १
स्तंभीद्ध द्यां स धरुगं प्रषाय दृभुवाजाय द्रविग् नरो गोः ।
ग्रनुं स्वजां महिषश्चेचत् वां मेनामश्चेस्य परि मात्रं गोः २
नच्द्ववेमरुगीः पूर्व्यं राट् तुरो विशामङ्गिरसामनु द्यून् ।

तच्द वजं नियुतं तुस्तम्भद् दद्यां चत्ष्पदे नयाय द्विपादे ३ श्रस्य मदे स्वर्यं दा ऋताया पीवृतमुस्त्रयांगामनीकम्। यद्धं प्रसर्गे त्रिक्कुम्चिवर्त दप् दुहो मानुषस्य दुरो वः ४ तुभ्यं पयो यत् पितरावनीतां रार्धः सुरेतस्तुरर्गे भुररयू। शुचि यत् ते रेक्ण स्रायंजन्त सब्दुंघीयाः पर्य उस्त्रियायाः ५ त्र्रध् प्र जीजे तुरिणिर्ममत्तु प्र रौच्यस्या उषसो न सूर्रः । इन्दुर्येभिराष्ट्र स्वेदुंहव्यैः स्रुवेर्ग सिञ्चञ्चरणाभि धाम ६ स्विध्मा यद् वनिधितिरपस्यात् सूरी ग्रध्वरे परि रोधना गोः। यद्धे प्रभासि कृत्व्याँ ग्रन् द्याननैर्विशे पश्चिषे तुराये ७ श्रष्टा मुहो दिव स्रादो हरी इह द्युमासाहमभि योधान उत्सम्। हरिं यत् ते मुन्दिनं दुज्ञन् वृधे गोरंभसुमद्रिभिर्वाताप्यंम् ५ त्वमायसं प्रति वर्तयो गो दिवो ग्रश्मानुमुपेनीतुमृभ्वा । कुत्सीय यत्रे पुरुहूत वन्व ञ्छूष्णीमनुन्तैः परियासि वधैः ६ पुरा यत् सूरस्तमसो अपीते स्तमद्रिवः फलिगं हेतिमस्य। शृष्णस्य चित् परिहितं यदोजौ दिवस्परि सुग्रिथितं तदादः १० ग्रन् त्वा मही पार्जसी ग्रचक्रे द्यावाचार्मा मदतामिन्द्र कर्मन्। त्वं वृत्रमाशयानं सिरास् महो वर्जेग सिष्वपो वराहुम् ११ त्विमिन्द्र नर्यो याँ ग्रवो नृन् तिष्ठा वार्तस्य सुयुजो वहिष्ठान् । यं ते काव्य उशनी मन्दिनं दाद् वृत्रहणं पार्यं ततत्त वर्जम् १२ त्वं सूरो हरितौ रामयो नृन् भर्रच्चक्रमेतिशो नायमिन्द्र। प्रास्य पारं नेवतिं नाव्याना मिपं कर्तमवर्तयोऽयेज्युन् १३ त्वं नौ ग्रुस्या ईन्द्र दुईर्णायाः पाहि वीजिवो दुरिताद्भीके। प्र नो वाजान् रथ्योई ऋर्थब्ध्या निषे येन्धि श्रवंसे सूनृतयि १४ मा सा तै ऋस्मत् स्मितिर्वि देसद् वाजेप्रमहः समिषौ वरन्त । त्र्या नौ भज मघवन् गोष्वर्यो मंहिष्ठास्ते सधमादेः स्याम १४ इति प्रथमोऽष्टकः १